# हिन्दी की तद्भव शब्दावली

(ब्युत्पत्ति कोप)

डॉ॰ सरनामसिंह शर्मा 'ब्रह्ण' एम.ए.(हिन्दी तया संस्कृत),पीएच.डी.,डी.लिट्. रोडर, हिन्दी-विभाग राजस्पान विश्वविद्यालय, जयपुर

केलिन बुक हिपो, नमपुर

प्रतिफल यह हुआ कि हिन्दी ने एक नयी शैली को जन्म देकर अपनी सांस्कृतिक गिक्त को सुरक्षित रखा। राज और धर्म की मापा के गुरा-दोषों को पचाने के लिए हिन्दी की यह मोर्चावन्दी बड़ी सफल सिद्ध हुई। हिन्दी ने अपनी इस गैली को रक्त से सींच कर पल्लवित और पुष्पित किया, किन्तु उसके फूलों से गजनीति और धर्म की तीव्र गंघ आने लगी, अतएव वह हिन्दी जिसे बन्दा-नवाज और खुमरो का वल मिला, वह हिन्दी जिसे कबीर का वल मिला वही जायनी आदि सूफियों की धार्मिक स्थापनाओं में अपनी भूमिका को छोड़ने लगी।

इस स्थिति की कल्पना रामानंद, बल्लमाचार्य आदि घामिक मनीषी पहले ही कर चुके थे; परिगामतः एक घामिक अभियान का सूत्रपात हुआ और हिन्दी का मविष्य राम श्रीर कृष्ण की कथाश्री श्रीर प्रसंगों के हाथों में जा पहुँचा। फिर मी संतों श्रीर सूफियों की श्रिमिन्यंजनात्मक विशेषताश्री से हिन्दी ने पूरा लाम उठाया।

फारसी-अरवी की शृङ्गारपरक विलक्षणताश्रों ने मध्यकालीन हिन्दी के रुप को भी वदल दिया, किन्तु हिन्दी-भाषा युग-समाज का सम्पर्क छोड़ नहीं सकती थी; श्रतएव उसने श्रनुभावों श्रीर उद्दीपनों की श्रमिक्यंजनात्मक वक्षताओं को सांगोपांग योग प्रदान किया। हिन्दी की एक ही धारा में कहीं लोकिक शृङ्गार की लहरें उठती थीं तो कहीं श्रलौकिक शृङ्गार की, वहीं श्रतंकारों की तीन्न भंकृतियां थीं तो कहीं छन्दों का क्षिप्र नर्नन था। श्रतंकारों के नवीनतम प्रयोगों शौर कलात्मक चमत्कारों के गव्यतम श्रमिसंघानों से मापा का कलेवर श्रपने वैभव के मार से बोभिल हो उठा। जिस मापा ने सूर शौर तुन्दानी की छाया में शीतल उत्कर्ष की राह देखी. जिमने जायसी आदि के जिल्प को देखा उसी ने केशव शौर विहारी, देव और मिखारीदास जैसे कलाकारों की कलावाजियां भी देखीं तथा हिन्दी भाषा ने शौढ़ता शौर दृढ़ता के दिन देखे।

श्रव मापा को अनिवायं रूप से परिवर्तन की दिणा पकड़नी थी; अनाम् घनानन्द, बोघा, ठाकुर श्रादि की वाणी में उस परिवर्तन को प्रोत्साहन मिला। मापा ने स्वच्छन्दता को राजमार्ग पर पुरस्कृत किया। जो मापा अब नक माबों को उछल-कूद सिला रही थी, उमी ने घनानंद की वाणी में माध-सेवा का बन तिया। जब्दों ने मेल-जोल सीखा, अभिव्यंजना ने वाहरी नमन-दमक को गंभीरना प्रदान की तथा अर्थ ने जब्द-संगति से गौरव प्राप्त विषा। जब्द-प्रयोगों ने खनक द्यायं परिपाण्वों में घूमने का प्रणिक्षण लिया। उद्धित का ब्राण्य यह है कि अभिव्यंजना मार्थक क्षमताखों से सम्पन्न हो गर्या।

कुछ लोग मापा की इस क्षमता की शैली का प्रारंभिक स्थिति कह कर मूल्यांकन को श्रौचित्य से वंचित कर सकते हैं, किन्तु मेरी दृष्टि में यह श्रमिव्यंजना की गौरवमयी स्थिति थी। इसी समय श्रंग्रेजी शासन की भूमिका प्रस्तुत हुई। जैसे-जैसे शासन की जड़ें जमती गयीं श्रंग्रेजी भाषा श्रपने दंग्व फैना कर भारतीय वातावरण में उड़ने लगी। इतर योरोपीय भाषाएँ श्रंग्रेजी के प्रभाव में विलीन हो गयीं श्रौर श्रंग्रेजी ने जिस प्रकार अन्य भारतीय भाषाश्रों को प्रभावित किया उसी प्रकार हिन्दी को भी किया।

हिन्दी की शैली उर्दू को प्रोत्साहन मिला श्रीर अंग्रेजों की 'विमाजन अरेर शासन' की नीति को भूमिका मिली। भ्रंग्रेजी भी फारसी-अरबी की मांति विदेशी मापा थी, किन्तू इसने टेश-मापास्रों की जड़ें ढीली करने में जो चाल चली वह फारसी-ग्ररवी ने नहीं चली। उससे देश की चिन्तन-क्षमता पर दासता छाने लगी भीर पहनने-श्रोढ़ने, खाने-पीने श्रादि के साथ-साथ अनेक भारतीयों का सोचना-विचारना भी अंग्रेजी में ही होने लगा। श्रंग्रेजी-पढ़े-वेपढे के बीच भेद-माव बढ़ता गया श्रीर देश-भाषाश्रों के विकास पर अवरोध का सिक्का जमने लगा। श्रनेक शब्द, श्रनेक प्रयोग श्रीर श्रमिव्यंजना की विविच शैलियां भ्रंभ्रेजी के माध्यम से हिन्दी में भी उतरने लगीं। सुघारवाद के अथक प्रयत्न के वावजूद भी श्रृङ्कार अपना वेष वदल कर हिन्दी में अव-तरित हुआ। शेली, कीथ श्रादि की रचनात्रों के श्रध्ययन ने हिन्दी में छाया-वाद के लोक की स्थापना की श्रीर वह घीरे-घीरे प्रतीकों के आलोक से जग-मगाने लगा । प्रसाद, निराला, पंत, महादेवी, माखनलाल चतुर्वेदी श्रादि ने 'छाया' में जिस 'माया' की सृष्टि की वह हिन्दी मापा के गौरव की ऐतिहा-सिक भूमिका है। प्रतीकों में अपनी शक्ति और दीप्ति तो थी ही, कुछ अंग्रेजी प्रयोगों का आनुवादिक बल मी था। विदेशी शब्दों ने बड़े सहज माव से हायाबाद में प्रवेश किया।

इघर श्रायं समाज, ब्रह्म समाज श्रादि सुघारवादी श्रांदोलनों श्रौर कांग्रेस के उद्वोधनात्मक प्रयत्नों से समाचार-पत्रों और मासिक पत्रिकाश्रों का बहुत प्रचार श्रौर प्रसार हुश्रा। गद्य की शक्ति बढ़ती गयी, शैली माजित श्रीर शब्द-कोष संबधित होता गया। श्रनेक मुद्रणयन्त्रों को प्रोत्साहन मिला और हिन्दी माषा अपनी शैली के साथ विकसित होती गयी।

प्ररवी-फारसी के प्रभुतापूर्ण सम्पर्क से हिन्दी की जो गैली विकसित हुई उसे हिन्दी से विलग होने का कोई भ्रवसर न मिला। शब्दों भीर मावों का ग्रादान-प्रदान दोनों के विकास का प्रेरक बना, किन्तु भ्रं भेजी ने शिक्षित भीर ग्रांकित के बीच खाई पैदा कर दी श्रीर 'नौकरशाही' के श्रनेक दोषों को तथाक थित विकितों की प्रवृत्ति में सर दिया। हिन्दी को आंग्रेजी के साथ घोर संघर्ष करना पड़ा, साथ ही उसे दासता के दुर्दिनों में दैन्य की परिस्थितियों का सामना भी करना पड़ा। हिन्दी के पोपकों ने आंग्रेजी से जो कुछ निया जा नवता था, वह निया और उसे हिन्दी की थाती में समाविष्ट कर निया। जिस प्रकार घरवी-फारसी से ऋण नेकर हिन्दी ने अपने भंडार को मरा उनी प्रवार आंग्रेजी आदि विदेशी मापाओं से भी ऋण नेकर हिन्दी ने घपनी गम्पचता की वृद्धि की। आंग्रेजी के नव्यतम आयामों में प्रवेश करके हिन्दी ने अंग्रेन को मूमका पर भी उतारा और शब्दों ने अर्थविकाम एवं अर्थ-छोतन की नयी दिशा पकड़ी। नये घव्दों का निर्माण भी हमा और प्रचित्त जब्दों को तया अर्थ भी मिला। प्रतीक-योजना ने भाषा की समृद्धि में अपना सभूतपूर्व योग दिया। इस घरा पर हिन्दी ने आंग्रेजी से कुछ लेकर भी अपनी मं। लिक पहल का परिचय दिया।

वाज देण स्थतन्त्र है, किन्तु अंग्रेजी के प्रति मोह प्राज भी बना हुआ है। यह गःथंदता की घरा पर कम और व्यथंता की खोखली घरा पर अजिक है, अदाव उसके पतन के सभी लक्षण विद्यमान हैं। मोह की प्रेरणा ो एप में कृद्ध निहित स्वार्थ गतिशील हैं। राजनीति के दाव-पेचों में भ्रान्त स्वार्थ राष्ट्रीयता को निर्धल बनाने में जुटे हुए हैं। बोघ को भ्रौचित्य का प्राथय न मिलने से ध्वसक प्रवृत्तियाँ कियाशील हैं, फिर भी हिन्दी अपने पथ पर दृहता में चल रही है।

श्राज हिन्दी की शब्दावली की बड़ी श्रालोचना की जा रही है। शिकायत यह है कि हिन्दी के पास बैजानिक एवं तकनीकी णब्दावली का अभाव है, एचन श्रेणी के ज्ञान का हिन्दी ग्रन्थों में श्रमान है तथा विदेणों के श्रीति ज्ञान को देण में लाने में हिन्दी श्रसमर्थ हैं। मेरी दृष्टि में ये सब तर्फ निराधार शांर व्यर्थ हैं। हिन्दी के विकास को, उसके बैभव को चुनौती नहीं दी हा सकती। गत कीन-चालीस वर्ष में हिन्दी ने जो विकास किया है वह विमी भी भाग वी तुलनात्मक भूमिका पर श्रमूतपूर्व है। ग्रन्थों के श्रमाव की बात मी तर्केशन है। फिर भी अभाव की परिधि में श्रनेक प्रयत्न भाषा की शिक्त को बढ़ाने के लिए विसे जा रहे हैं।

हिन्दी वे समक्ष आज एक प्रश्न यह उठना है कि उसे अरधी-फासी ग्रीर श्रांग्रीजी के शब्दों के साथ बया व्यवहार करना चाहिये ? उसका एक इत्तर है कि ये मापाएँ हमारे देश की भाषाएं नहीं हैं, उनमें हमारी संस्कृति का बाबार नहीं है, हमारे जीवन से उन्हें सहानुमृति नहीं है। उनमें विवर्षक पृथ्य बानावरण एवं पृथक् नैतिक श्रावार है। हमारे जीवन का वास्तिक प्रतिनिधित्व करने में ये सर्वथा असमर्थ हैं। ये हमारे जन-जीवन से विलग हैं, यतएव इनमें हमारी राष्ट्रीय भावनाम्नों का प्रतिफलन भी नहीं हो सकता है; फिर भी इनके जो शब्द हिन्दी ने पचा लिये हैं, वे हिन्दी के अपने हैं।

एक दूसरा प्रम्न यह है कि देश की इतर भाषाओं के प्रति, उनकी शब्दावली के प्रति, हिन्दी का क्या रव या होना चाहिये ? उनके प्रति हिन्दी का वही रविया होना चाहिये जो परिवार के अन्य सदस्यों के प्रति एक कुटुम्बी का रव या होता है। उन पर पड़े हुए प्रमाव से श्रप्रभावित रहना किसी कुटुम्बी के लिए सम्भव नहीं हैं। हिन्दी उनका पोषण करती हुई स्वयं उनसे पोषित होगी; श्रतएव शब्दावली का श्रादान-प्रदान भारतीय भाषाओं का, राष्ट्रीय ही नहीं, सांस्कृतिक धर्म भी है।

प्रस्तुत शव्दावली में ऐसे हजारों शब्द मिलेंगे जो देश की अनेक भाषाश्रों में सामान्य रूप से प्रचलित हैं और बहुत से ऐसे शब्द मी हैं जो थोड़े से हेर-फेर के साथ मिलते हैं। इस कृति में मूल शब्दों की खोज हिन्दी की शब्दावली को एक सामान्य स्रोत पर पहुँ चा देती है, जहां हिन्दी, बंगला, पंजाबी, गुजराती, मराठी ग्रादि मापाएँ एक रूप हैं।

यद्यपि इस शब्दावली का कलेवर बहुत छोटा है, यह अपने आप में पूर्ण नहीं है, किन्तु इसका संचयन भावात्मक एकता को प्रेरित करने में प्रमाना समुचित योग दे सकता है। समता की दृष्टि से ही एकता की प्रतिष्ठा हो सकती है; अतएव जो अध्ययनशील व्यक्ति सामान्यतम शब्दों के लिए लालायित हैं वे इस शब्दावली का सही उपयोग कर सकते हैं।

लेखक की दृष्टि में मूलत: हिन्दी शब्द रहे हैं; किन्तु उनकी जीवन-लीला का स्मरण रखते हुए उसने उनके निकटतम स्नोत की मूल के साथ जोड़ने का पूर्ण प्रयत्न किया है। चाहिये यह था कि हिन्दी-शब्दों को पहले प्रस्तुत करके प्राकृत शब्दों को उसके बाद में तथा तत्सम शब्दों को मूल स्नोत के रूप में दिजाया जाता, किन्तु यहाँ पहले तत्सम शब्द लेकर उसके विकारों को प्राकृत ग्रार हिन्दी में दिखाने का प्रयत्न किया गया है। इससे शब्द के परिवर्तन की दिशा को सकमता से देखा जा सका है।

गहाँ प्रमुखतः हिन्दी के कुछ महत्त्वपूर्ण तद्भव शब्दों की स्रोत-गवेषणा ही घिनिष्रेत रही है क्योंकि समग्र शब्दावली की व्यौत्यक्तिक योजना का निर्वाह इस छोटी सी रचना में न तो संमव ही था और न अभिष्रेत ही; फिर मी इसमें ऐसे संकड़ों देशी शब्दों की खोज की गयी है जो हिन्दी में अपना समुचित योग दे रहे हैं। देशी शब्द मारतीय जन-जीवन की अमूल्य निधि हैं क्योंकि उनमें जीवन के सहज प्रवाह की उमिल अभिव्यक्ति है। यद्यपि वे तद्भव शब्दों की मांति अनुबन्ध, घातु और प्रत्यय—इन तीन प्रमुख भागों में विभक्त नहीं हो सकते, वे श्राय भाषा परिवार के श्रीरस पुत्र नहीं है, किन्तु उनका जन्म इसी देश में हुआ है श्रीर उनका पालन-पोपण आर्य मापाओं की प्राकृतिक गोद में हुआ है; अतएव वे इस परिवार के प्रिय सुजन हैं। उनके संपर्क से, उनकी प्रेरणा से अनेक शब्दों और प्रयोगों का जन्म हुआ है; इसलिए तद्भव शब्दों के साथ उनका अध्ययन भी आवश्यक समका गया है।

नयी घुन के म्रध्येताओं, मावात्मक एकता के प्रवर्तको मीर मापा-विज्ञान के विद्यार्थियों के भ्रतिरिक्त यह ग्रन्थ भ्रपने स्वल्प कलेवर में राजकाज से संविधत हिन्दी-प्रशिक्षकों के लिए मी उपयोगी सिद्ध होगा।

यह संकलन बड़े श्रम का प्रतिफल है। इस श्रम के साकार होने का अवसर ही न श्राया होता, यदि मेरे कुछ मित्र श्रीर छात्र मुभे व्युत्पत्ति की दिशा में श्रागे न ठेलते। इल ठेलापेल ने मेरा तेल तो श्रवश्य निकाल दिया, किन्तु उससे कितने ही मानसिक यन्त्र स्नेहिल गति प्राप्त करेंगे। ग्रन्थ का उपयोग ही इसकी सार्थकता और सफलता को प्रमाणित करेगा।

श्रन्त में में श्रपने उस गरीर के प्रति भ्रामार व्यक्त करता हूँ जिसने चार मास के रोग की भ्रवस्था में भी लेखनी को प्रोत्साहित श्रीर श्रम को प्रोग्फुरिन किया । श्रपने लेखकीय वक्तव्य को समाप्त करता हुआ में इस कृति को भ्रपने छात्रों के आग्रह को समर्पित करता हूँ।

अरुग्-कुटीर, जयपुर —लेलक

# म्मिका

## हिन्दी-शब्द-समूह

ग्राज जिस भाषा को हम हिन्दी कहते हैं वह सैकड़ों वर्षों की निर्माण-प्रक्रिया का परिणाम है। कितने ही शब्द श्रार्य मापाग्रों की थाती के रूप में हिन्दी ने ग्रहण किये हैं और कितने ही अनार्य एवं विदेशी माषाओं के हैं। श्रतएव णव्द-समूह की दृष्टि से प्रत्येक मापा एक प्रकार से खिचड़ी होती है । यह कहने की श्रावश्यकता नहीं है कि माषा श्रमिव्यक्ति का माध्यम है जिसकी सहायता से दो व्यक्ति अथवा समुदाय ग्रपने माव या विचार एक-दूसरे पर प्रकट करते हैं; ग्रतएव माषा का मिश्रित होना स्वामाविक ही है। कई बार 'भाषा' के माथ विश्व या श्व विशेषण का प्रयोग करके भाषा के किसी विशेष रूप को सामने लाने की चेण्टा की जाती है, किन्तु उससे केवल इतना ही प्रमिप्राय ग्रहण किया जा सकता है कि मापा का विशिष्ट रूप किसी विशेष देश या काल में प्रचलित था । किसी दूमरे देश या काल में उसी माषा का रूप परिवर्तित हो सकता है। फिर उस देश या काल में भाषा का परि-विनत रूप ही 'शुद्ध' या 'विशुद्ध' ग्रमिघा का भ्रघिकारी ही जायेगा। यही कारए। है कि घलीगढ़ के किसी गाँव में 'मैया, तू कव म्रायो हो ?' शुद्ध माषा का रूप व्यक्त करता है तो ढूंढारी में 'माया, तू कद ग्रायो छो ?' शुद्ध भाषा का प्रतिनिधि है। यह बहुत संभव है कि दो माषाम्रों के ये प्रतिनिधि वाक्य काज से पाँच सी वर्ष वाद कुछ और ही हो जायें; न जाने इन माषाश्रों में ग्रीर कितने नये शब्द समाविष्ट हो जायें। भाषा की यह प्रगति-प्रिक्रिया ही उसका जीवन है।

इस भूमिका का तात्पर्य यही है कि हिन्दी-शब्द-समूह गौर से देखने पर एक नानुमती का पिटारा है जिसके गर्म में न जाने किन-किन मृत एवं जीवित नापाओं के शब्द भरे पड़े हैं। आज हिन्दी में प्रचलित शब्द-संसार को हम तीन श्रे िए। यों में विमाजित कर सकते हैं—

- (१) मारतीय आर्य मापात्रों के शब्द ।
- (२) नारतीय ग्रनायं भाषात्रों के शब्द ।
- तया (३) विदेशी मःपाग्रों के शब्द।

१. भारतीय आर्य भाषाओं के शब्द—हमें इन शब्दों के दो रूप मिलते हैं: एक तो वे शब्द जो प्राचीन काल से आज तक एक ही रूप में प्रचलित हैं सौर जिनमें किसी घिसावट के चिह्न व्यक्त नहीं होते, जैसे कमल, किशोर, मिनी, पिता, माता, नारो, इष्ट, वीर, विकम, आक्रोश आदि। साहित्यिक हिन्दी में इन शब्दों की संख्या सदैव अधिक रही है, किन्तु आबुनिक साहित्यिक मापा में यह संख्या कुछ अधिक दृढ़ता से बढ़ी है। इसका प्रमुख कारण राज नितंक क्रान्ति के अतिरिक्त मापा-प्रेम मो है। स्वतंत्रता से पूर्व ही, विल्क मारतेन्दु काल से ही, स्वदेश, प्रेम के साथ-साथ मापा प्रेम उमड़ने लग गया था। उसने लेखकों और कवियों को शब्द-मण्डार बढ़ाने की दिशा में प्रेरित किया। ज्यों-ज्यों देश-प्रेम दृढ़ता पकड़ता गया त्यों-त्यों मापा के विकास का प्रश्न भी अधिकाधिक नित्तरता गया। प्रचारकों और प्रसारकों का ध्यान तत्सन शब्दों की श्रोर खिचता गया। परिणामत: संस्कृत-कोश ने हिन्दी-प्रेमियों को ग्रनेक नवीन शब्द दिये।

कहने की आवश्यकता नहीं कि माषा की नवीन एवं सामयिक आव-अयकताओं ने तत्समों के प्रयोग को जितनी प्रेरणा दी उससे कहीं अषिक प्रेरणा विद्वत्ता—प्रदर्शन की आकांक्षा ने दी। अधिकांश तत्सम शब्द हिन्दी में आधुनिक काल ही में भाये हैं। कुछ तत्सम शब्द ऐतिहासिक दृष्टि से बहुत आचीन हैं, किन्तु वे ध्वनि-दृष्टि से बहुत सरल हैं, इसलिए वे परिवर्तन के प्रहार से मुक्त रहे हैं।

कुछ शब्द हिन्दी में ऐसे भी प्रचितत हैं जिनको हम न तो तत्सम कह सकते हैं और न तद्भव हो। तत्सम तो हम इसिलए नहीं कह सकते कि उनका रूप अनाहत नहों है, और तद्भव इसिलए नहीं कि वे तत्सम शब्दों से समता रखते हैं। किशन, संसंकिरत आदि शब्द इसी प्रकार के हैं। इन्हें अर्ड तत्सम अभिषा प्रदान की जाती है। ऐसे शब्दों का अधिक प्रचलन नभ्य मारतीय आयं मापाओं की अपेक्षा आधुनिक मापाओं में अधिक मिलता है। प्राकृतों में ऐसे शब्दों का प्रयोग अति विरल है।

मारतीय आर्य मापाओं के शब्दों का दूसरा समूह 'तद्मव शब्दावली' के नाम से अमिहित किया जा सकता है। इन शब्दों ने भी भाषा-प्रय पर बहुत लम्बी यात्रा की है। ये शब्द प्राचीन आर्य मापाओं से मध्यकालीन मापाओं में होते हुए चले आ रहे हैं। ये मूल शब्दों के ही बाल-बच्चे हैं। ये घिसते—पिटते ऐसे बन गये हैं। वैयाकरणों की पारिमापिक शब्दावली में इन्हें 'तद्मव' नाम दिया गया है क्योंकि ये तत् (संस्कृत) से 'मव' (उत्पन्न) माने जाते हैं। वास्तव में ये सबके सब संस्कृत से उत्पन्न नहीं हैं। इनमें से बहुत—से शब्दों का सम्बन्च तो संस्कृत-गब्दों से जोड़ा जा सकता है, किन्तु

भ्रतेक शब्द ऐसे भी हैं जिनका सम्बन्ध संस्कृत से नहीं है। उनका जन्म प्राचीन भारतीय भार्यभाषा के ऐसे शब्दों से हुआ है जी साहित्यिक संस्कृत में भ्रप्राप्य हैं। अतएव सभी तद्भव शब्दों के स्रोत की संस्कृत में सीजना संभव नहीं है।

इस कोटि के शब्द मध्यकालीन भारतीय श्रायं भाषाश्रों में होकर 'हिन्दी' तक पहुँचे हैं। इसलिए इनमें से श्रिधिकांश के रूपों में श्रत्यिशक परि-वर्तन स्वामाविक ही है। तद्मव भव्द जनता के कण्ठहार हैं। इनका प्रयोग बोलियों में अधिक होता है। साहित्यिक हिन्दी में इनकी संख्या कम हो गर्या है। इनकी अवहेलना प्रदर्शन की भावना में संनिहित है। वास्तव में स्वामा-विक श्रीस्विक्ति के सरल एवं सरस वाहन तद्मव शब्द ही हैं।

जो हो, तत्सम ग्रीर तद्नव शब्दों का भी एक सहन्न सम्बन्ध ही सकता है, और है। जहाँ इस सम्बन्व में वाबा ग्रा गयी है, वहीं सापा रस-भूमि से स्वलित हो गयी है।

२ भारतीय प्रनार्य भाषाओं के शब्द—शार्यों और श्रमार्थों का संवय बहुत प्राचीन है। यह बिल्कुल स्वामादिक है कि दो कातियाँ, आरम में नियन पर, एक-दूमरी की मापा को प्रमादित करती हैं। अर्थों और श्रमार्थों के सम्प्रकं का सहज परिणाम यह हुन्ना कि श्रार्थों की मापा में श्रमेक अनार्थे गर्थ सम्मिलत हो गये। "हिन्दी के उत्तम और तद्मव अव्यन्तमृह में बहुत में ऐसे शब्द हैं जो प्राचीन काल में अनार्थ मापाओं में तत्कालीत अर्थ मापाओं में ले लिये गये थे। हिन्दी ने उन्हें उनी प्रकार स्वीकार कर लिया है जिम प्रकार तत्समों और तद्मवों को। शक्त दैनक्षण जिन शक्त प्रवर्ध को संस्कृत शब्द-समूह में नहीं पाने थे उन्हें दिशी श्रमाद श्रमार्थ माणाओं में श्रारे हुए सब्द मान लेते थे।"। परिणामनः बहुत में बिगाई हुए तद्मव मी दिशी की गणना में या गये।

यह ठीक है कि प्राचीन काल में इनाई माणकी से बहुत में उच्छे धाएं गापा में था गये, किन्तु यह भी ठीक है कि झाकृतिक काम में इनाई मापामों के जब्दों ने हिन्दी में बहुत कम प्रवेग किया। झाज कि एक क्रांत्र ने जन्म लिया है जिसका प्राचार चाहे राजनीति हो या माजायक एकता। हिन्दी इतर मापामों के जब्दों से परिचय-करा नहीं है। संमाजया है कि इस सम्पर्क का परिपाम उज्जबत एवं सकुर ही होता।

हिन्दी में भाषे हुए बनायें नापाणीं के गर्की का वित्र सा यह स्थित करता है कि उनको मदयें में स्वीकार नहीं किया गया है। विशिव्ह सामाणी

षिरित्र वर्मा : हिन्दी नापा का इतिहास, हिन्दी राज्यसपूर्व ।

से श्राये हुए शब्दों का प्रयोग हिन्दी में प्राय: बुरे श्रथों में होता है। द्राविड़ 'पिल्ला' शब्द का श्रथं पुत्र होता है, हिन्दी में यह शब्द 'पिल्ला' होकर कुत्ते के बच्चे का श्रथी देता है। मूर्छन्य वर्णी वाले शब्दों के सम्बन्ध में यह कहा जाता है कि उनका सम्बन्ध द्राविड़ मापाश्रों से है। यह बात एकान्त सत्य नहीं है, किन्तु श्रांशिक सत्य को स्वीकार करना पड़ेगा। ऐसे अनेक शब्दों पर द्राविड़ मापाश्रों का प्रमाव पड़ा है। मूर्छन्य वर्णा द्राविड़ मापाश्रों की विशेषता है, इस सम्बन्ध में कोई दो मत नहीं हैं। हिन्दी पर कोल मापाश्रों के प्रमाव का जि़क मी किया जाता है, किन्तु वह स्पष्ट नहीं है। डा० धीरेन्द्र वर्मा का श्रनुमान है कि हिन्दी में बीस-बीस करके गिनने की प्रणाली का उद्गम कोल मापाएँ ही हैं। समवद: 'कोड़ी शब्द मी कोल मापाश्रों से ही श्राया है। ऐसे कुछ और भी शब्द खोजे जा सकते हैं।

- ३. विदेशी भाषात्रों के शब्द—जिस प्रकार प्राचीन मारतीय आर्य माषात्रों पर अनार्य भाषात्रों का प्रभाव पड़ा, उसी प्रकार नव्य मारतीय आर्य माषात्रों पर विदेशी माषात्रों का प्रभाव पड़ा। इस प्रभाव के दो स्रोत हैं मुसलमानी तथा यूरोपीय। जिस प्रकार श्रं थे जों ने भारत पर शासन किया, उसी प्रकार मुसलमानों ने भी भारत पर शासन किया। इसलिए इन दोनों प्रभावों में बहुत कुछ समानता है। विदेशी शब्दों की दो सरणियां हैं—
  - विदेशी संस्थाओं से संबंध रखने वाले शब्द, जैसे-कचहरी, फौज. स्कुल, धर्म आदि से संबंधित शब्द ।
  - विदेशी वस्तुओं से संबंध रखने वाले; जैसे—नये पहनावे, खाने, यंत्र, खेल ग्रादि से संबंधित शब्द ।
- १. मुसलमानी स्रोत से आये हुए शब्व—इन शब्दों में फारसी, अरबी, तुर्की तथा पश्तो मापाओं के शब्द सम्मिलित हैं। इतिहास से विदित होता है कि ईसा की सातवीं आठवीं शती में ही मारत पर मुसलमानों का आक्रमण होने लगा था। १००० ई० के आसपास फारसी बोलने वाले तुर्कों ने पजाब पर कब्जा कर लिया था। उस समय हिन्दी ने चलता सीख लिया था। वह बोली के रूप में अच्छी तरह प्रचलित थी और इसी रूप में उसने तुर्की-प्रभाव को आक्रिलत किया था। १२०० ई० के बाद करीब ६०० वर्षों तक हिन्दी मापी प्रदेशों पर तुर्क, अफगान तथा मुगलों का शासन रहा; अतः इस समय प्रनेक विदेशी शब्द मापाओं और बोलियों में घुस आये। जिस प्रकार 'रासो' कुरान (फारसी-प्ररवी) के प्रमाव से मुक्त नहीं है, उसी प्रकार सूर, तुलसी आदि वैट्याव किव मी विदेशी शब्दों के प्रमाव से मुक्त नहीं हैं। हिन्दी में

दिखिये, चै० वे० लै, पृ० २६८-२७२

सब से श्रविक संख्या फारसी शब्दों की है, क्योंकि फारसी प्रायः सभी मुसलमानी णासकों की दरवारी एवं साहित्यिक मापा थी। हिन्दी में कुछ शब्द अरबी श्रीर तुर्कों के भी मिलते हैं। उनमें से बहुत से तो फारसा में होकर श्राये हैं श्रीर बहुत से सम्पर्क द्वारा श्रजित हैं।

हमारी मापा हिन्दी से तुर्की का संबंध भी बहुत गहन रहा है क्योंकि गज़नी, गोर और गुनाम वंग के मुसलमान बादशाहों की माषा मध्य एशिया की तुर्की भाषा ही थी। मारत में मुगल साम्राज्य के सस्थापक बाबर की मानुभाषा भी तुर्की ही थी। टंकी की तुर्की भी इसी की एक शाखा है। अतग़्व जब मुसलमानों ने भारत में पदार्पण किया तो वे लूटपाट और शासन करने के साथ-साथ सम्पृक्त प्रदेशों में भाषा सीखने और सिखाने में भी प्रवृत्त हुए। इस्लाम धर्म और ईरानी सम्यता के प्रमाव के कारण इन तुर्की बोलनेवाले बादशाहों के युग में भी उत्तर-भारत में इस्लामी साहित्य की भाषा फारसी और इस्लाम धर्म की मापा अरबी थी, फिर भी भारत में अपनायी गयी फारसी और उसके माध्यम से नव्य भारतीय आयें भाषाओं पर तुर्की-णव्य-समूह का प्रमाव पड़े विना न रह सका। नीचे लिखे कुछ तुर्की णव्यों से हम हिन्दी में प्रयुक्त तुर्की शब्दावली का अनुमान कर सकते हैं:—

चाकू, चिक, चकमक (पत्यर), गलीचा, तगार, तुरुक, तोप, दरोगा, वरुषो, वावची, वहादुर, बीबी, वेगम, वकचा, मुचलका, तमगा, लाश, सौगात, युराक्ची, मशालची, खजांची, आका, उजवक (वेवकूफ), उर्दू, कलगी, पांची, कावू, कुली, एलची, कोमा, खातून (स्त्री), खां आदि।

मुसलमानी शब्द स्रोतों में जहाँ अरवी, फारसी और तुर्की श्रविस्मरणीय है उसी प्रकार पश्ती भी श्रविस्मरणीय है। पश्ती हमारी प्रान्तरीय भाषा है। पश्ती-संवधोंके श्रतिरिक्त उससे हमारा राजनीतिक संबंध भीरहा है; इसलिए हिन्दी में पश्तो के श्रनेक शब्द प्रचलित हैं। उत्तरी पिश्वभी हिन्दी में उनकी संस्या कुछ श्रधिक है। पठान, रोहिला (रोह=पहाड़) श्रादि शब्द हिन्दी माद्य-समूह पर पश्तो के प्रमाव के श्रतिनिधि हैं।

मुसलमानी स्रोतों से भ्राये हुए शब्दों में तत्सम, तक्कव और मिश्रित तीन प्रकार के गब्द मिलते हैं। गुलाम, वदनसीव, खुदा, श्रव्लाह, तौवा, जर्रा सादि शब्द पहली कोटि के हैं। मंजूर, मजूर, श्राखिर सेहत, मंजिल सादि दूसरी कोटि के शब्द हैं। तीसरी कोटि में वे शब्द सम्मिलित हैं जिनका निर्माण हिन्दी भौर विदेशी (मुसलमानी स्नात के) शब्दों के मेल से हुआ है जैसे विदियाखाना, दलवन्दी, अजायवघर, मोटरगाड़ी श्रादि। २. यूरोपीय स्रोत—हिन्दी—शब्दों का दूसरा स्रोत यूरोपीय है। वास्कोडेगामा ने यूरोप के लोगों के लिए मारत में आने—जाने का मार्ग खुलवा दिया था, किन्तु करीब तीन-साढ़े तीन सौ वर्ष तक हिन्दी—माषी जनता इनके गहन सम्पर्क में नहीं श्रायी। इनकी माषा का प्रमाव बहुत थोड़े लोगों पर रहा। प्रमाव—क्षेत्र प्राय: समुद्रतट के निकट रहा जिससे थोड़े से लोग ही सम्पर्क पाते थे। यही कारण है कि प्राचीन श्रीर मध्यकालीन हिन्दी में यूरोपीय शब्दों की संख्या प्राय: नहीं के बराबर है। हिन्दी—माषी प्रदेश १८०० ई० के श्रास-पास मुगलों के हाथ से श्रा में जों के हाथ में श्राया। फिर तो करीब डेढ़ सौ वर्ष तक हिन्दी—माषा श्रा में श्रादि माषाश्रों से प्रमावित होती रही। फ्रॉच, डच, पुचंगीज, इटालियन श्रादि माषाओं का श्रिषकांश प्रमाव श्र में जो के माध्यम से ही आया, किन्तु हिन्दी पर इनका सम्पर्कजन्य (सीधा) प्रमाव मी श्राया, इसमें कोई सन्देह नहीं है।

हिन्दी के विदेशी शब्द-समूह में फारसी के बाद भंगे जी शब्दों की संख्या सबसे श्रिमिक है। श्रव भी नये श्रांग्रेजी शब्द का रहे हैं। स्वतन्त्रता के पश्चात् भी श्रंग्रेजी शब्दावली हिन्दी को शिक्षित समाज के माधाजन के माध्यम से प्रमावित किये जा रही है। श्रंग्रेजी के बहुत से शब्द तो इतन श्रिषक लोकप्रिय हो गये हैं कि उनको ग्रामीण जनता ने भी ध्रपना लिया है। मुछ शब्द ऐसे भी हैं जो श्रंग्रेजी संस्थाश्रों या श्रंग्रेजी पढ़े-लिखे लोगों से सम्पर्क में श्राने के कारण केवल शहरों के रहने वाले वेपढ़े-लिखे लोगों के मुँह से ही सुन पड़ते हैं। कई शब्दों के व्यवहार के श्रनेक रूप मिलते हैं, किन्तु उनका एक श्रिषक प्रचलित रूप भी है। हिन्दी में प्रयुक्त श्रंग्रेजी शब्दों के मुछ नमूने नीचे दिये जाते हैं:—

ग्रंजन, श्रक्तूवर, अगस्त, श्रटेलियन, प्रपील, अप्र ल, प्रफसर, अलवम, श्रस्पताल, श्रदंली, श्रसम्बली, ग्राफिस, श्राउट, आंढर, श्रापरेशन, इन्सपेक्टर, इंच, इंटर, इनकमटंक्स, इस्कूल इस्टूल, इस्टीयर, इस्काउट, इस्पेशल, इस्कू, इस्त्रिंग, इस्टांप, इस्पीच, एजंट, एजंसी, एरन, एफ० ए०, एम० ए०, ऐक्ट, ऐक्टर, एक्टिंग, ऐक्सप्र से, ऐक्सचेंज, श्रोवरकोट, श्रोवरसियर, कलक्टर, किमएनर, कमीशन, कम्पनी, कलेंडर, कम्पोंडर, कफ, कटपीस, कर्नल, कमेटी, कंट्नमेंट, कंसल्टेशन, कापी, कार्फ से, कालर, काँग, कार्ड, कार्निस कांग्र से, काँमा, काँलेज, कांनिस्टवल, क्वाटर, क्लव, किकेंट, क्लास, क्लकं, किलिप, किमिच, कुल्तार, कोइला, कूपन, कुनैन, कुली, कूलर, कोट, कोट, कोरम, केक, केतली, कैच, कोकोजम, कोको, कोचवान, कौंसिल, गजट, गर्डर, गाटर, गार्ड, गार्जियन, गिरमिट, गिलास, गिलेट, गिन्नी, गेट, गेटिस, गेम, गैस, चाक, चाकलेट, चिमनी, चिक, चुरट, चेयर, चेयरमैन, चेन, जंटल (र) मैन, जंट,

जंफर, जमनास्टिक, जज, जर्मनी, जर्नल, जनवरी, जर्नलमचेंट, जाकट, जार्ज, जुर्बाई, जून, जेल, जेलर, टन, टब, ट्रंक, ट्रॉली, ट्रांबे, टिकट, टिकस, टमाटर, टाई, टॅपरेचर, टिफन, टीम, टीन, ट्रस्ट, टूल, टूलवीक्स, टैम, टेनिस, टेविल, ट्रे, टेंसन (इस्टेशन), टेलीफून, ट्रेन, रेल, टायर, टैप, टैक्टर, टाइमटेबिल, टाउनहॉल, टैक्सी, ठेटर, डवल, डवलमार्च, डंबल, डाक्टर, ड्रामा, डायरी, ढाउन, ड्रॉप, डिप्टी, डिस्ट्रिक्टवोर्ड, डिगरी, <mark>डिमाई, डेमरेज, डेक्स, डिप्लीमा,</mark> ह्यूटी, ड्रिल, डिपो, डेरी, ड्रैस, डैमनकाट, डौन, तारकोल, टैस्ट, थर्ड, थर्ममिटर, दर्जन, दराज, दिसम्बर, नसं, नकटाई, नवम्बर, नाविल, नेकर, निब, नेकलस, नेट, नाइट, नोट, नोटिस, नोटवुक, नोटिसबोर्ड, नेम, पसेंजर, पल्टन, परेड, पलस्तर, पतळून, पंचर, पम्प, पाकट, पारक, पालिस, पार्टी, पापा, पाट, पार्सल, पास, प्राइमरी, प्लाट, पासबुक, प्लीडर, पेंशन, पेंसिल, पियानो, पेनीसिलिन, प्लेट, प्लेटफार्म, पेट्रोल, पिन, पैन, पिपरमेंट, प्लेग, पुल्टिस, प्रोफेंसर, पुलिस, पोटीन, पेटीकोट, प्रेस, प्रेसीडेंट पाइप, पैंट, पैटमैन, पोलो, पोसकार्ड, पौंड, पौटर, फर्मा, फर्स्ट, फलालेन, फरवरी, फर्लींग, फारम, फिनैल, फिटन, फिराक, फीस, फुटवाल, फुलवूट. फुट, फेल, फोम, फौर (फायर), फौसन (फौशन), फैशनेविल, फोटो, फोटाग्राफी, फोनोग्राफ, वैंक, वम, बटालियन, वरांडी, बटन, वस्स, वन्धी, वंवूकाट, वाडिस, वैरक, वालिस्टर, वास्कट, विल्टी, ब्लाटिंग, विगुल, विरजिस, वी० ए०, वुकसेलर, बुलडॉग, बुरुस, बूट, बैंड, बैंडमास्टर, वैरंग, वाइस्कोप, वाइसिकिल, वैद, वैरा, बोट, बोडिंग, मशीन मजिस्ट्रेट, मनीवेग, मनीम्राडंर, मई, मफलर, मलेरिया, मशीनगन, मैनेजर, माचिस, मास्टर, मार्च, मानीटर, मारकीन, मिस, पूनिसपेल्टी, मिनट, मिल, मिक्स्चर, मीटिंग, मेजर, मेंबर, मैंम, मोटर, रंगरूट, रबड़, रसीद, रपट, रन, रेजीमेंट, रासन, रजिस्ट्रो, रजिस्टर, रजिस्ट्रार, रिजल्ट, रिटायर, रिवाल्वर, रिकार्ड, रिविट, रीडर, रूल, रेजीडॅसी, रेस, रेल, रैकेट, राइफल, रोड, लंप, लपटट, लंबर, लवंडर, लंच, लाटरी, लाट, लाइब्रेरी, लालटेन, लान, लाउडस्पींकर, लॉट, लेट, लेटरवक्स, लेक्चर, लेविल, लाइन, लाइन-क्लीयर, लाइसेंस, लैस, लैमन, लेमनजूस, लैमनेड, लोकल, वार्निश, बाह्रेकट, वाइल, वारंट, वालंटियर, वाइसराय, वी० पी०, वेटिंगरूम, वोट, वैसलीन, शंटर, समन (सम्मन), सर्जन, सरज, सेंटर, संतरी, सरकस, सवजज, सर्विस, सर्टोफीकेट, साइंस, सिगरेट, सिल्क, सीमंट, सितम्बर, सिकत्तर, सिगल, तिलोपर, सिलेट, सिट, सिविल सर्जन, सिविल लाइन्स, सूटर, सुपरीडेंट, सूट, मूटकेस, सेशन, सेपटीपिन, सेकिड, सैपिल, सोप, सोडावाटर, हरीकेन, हाईकोर्ट, रू हाईस्कूल, हाईकमांड, हारमोनियम, हाकी, हाल, हाल्ट, हापसाइड. हिट, हिस्टोरिया, ह्विस्की, हुड, हुक, हुरें, हैडमास्टर, हैट, होल्डर, होटल, होस्टल, होनोपैपी।

इन शब्दों के अतिरिक्त हिन्दी में कुछ अन्य यूरोपियन भाषाओं के शब्द भी सम्मिलत हो गये हैं। इनमें से डच, फ्रेंच तथा पुर्चगीज माषाएं प्रमुख हैं। इसका प्रमुख कारण यह है कि भारत का सम्बन्ध, इनके बोलने वालों से भी रहा। नीचे की सूची से हिन्दी में प्रयुक्त इन भाषाओं के शब्दों के प्रयोग का कुछ अनुमान किया जा सकता है—

पुर्चेगीज शब्द:—श्रचार, श्रत्मारी, श्रनन्नास, श्रालपीन, श्राया, ईस्पात, इस्त्री, कमीज, कप्तान, किनस्तर, कमरा, काज, काफी, काजू, काकातुश्रा, किस्तान, किरच, गमला, गारद, गिर्जा, गोभी, गोदाम, चाबी, तम्बाकू, तौलिया, तौला, नीलाम, परात, परेक, पाउ, पाउरोटी, पादरी, पिस्तौल, पीपा, फर्मा, फीता, फांसीसी, बर्गा, बपतिस्मा, बालटी, बिसकुट, बुताम, बोतल, मस्तूल, मिस्त्री, मेज, यीशु, लबादा, संतरा, साया सागू।

इन शब्दों की देखकर श्राश्चर्य होता है कि हिन्दी में पूर्तगाली भाषा के इतने शब्द कैसे श्रा गये क्योंकि पुर्तगाल के लोगों की श्रपेक्षा हिन्दुस्तानियों का सम्बन्ध फांसीसियों से कुछ अधिक रहा है, किन्तु फांसीसी शब्दों की संख्या हिन्दी में बहुत थोड़ी है। यही ग्रवस्था डच भाषा के शब्दों की है। इन भाषाओं के नमूने ये हैं—

फ्रोंच-कार्नुस, कूपन, अंग्रेज। डच-नुरुप, वम (गाड़ी या ताँगे का)।

कुछ भूले-मटके शब्द अन्य यूरोपियन भाषात्रों से भी हिन्दी में श्रा मिलने के लिए तरसते रहे होंगे, किन्तु उन बिचारों को न तो श्रिधिक सम्पर्क का अवसर मिला श्रीर न सम्मान प्राप्त करने का। 'श्रल्पका' जैसे कुछ ही शब्द सम्मवत: स्पेनिश श्रादि भाषात्रों से हिन्दी में मटक श्राये हैं। श्राजकल देश के लोगों का सम्पर्क अनेक विदेशों से बढता चला जा रहा है; परिणामत: उन देशों की मापात्रों के बहुत से शब्द भी मारतीय मापा-भाषियों के शब्द-कोश में बढ़ते जा रहे हैं, किन्तु ऐसे शब्द पढ़े-लिखे लोगों से ही सम्बन्धित होने के कारण लोक-प्रचलित नहीं हैं। विदेशी शब्दों की वृद्धि में विज्ञान का बहुत योग है। राकेट, सल्फा, पेनीसिलिन भादि शब्द विज्ञान के प्रकाश में ही प्रचलित हुए हैं।

विदेशी शब्दों के समावेश से हिन्दी—भाषा ध्वित—विकास की दिशा में भी प्रगतिणील दिखायी पड़ती है। जहाँ ज्मीन, फ़रीक, ज़ैवा, ग़र्क, ख़रीफ जैसे शब्दों से हिन्दी—ध्वित-विकास हुआ वहां श्रांफिस, कॉलेज श्रादि शब्दों से मी ध्वित विकास को गित मिली है। इस कारण नये लिपि-संकेत वने हैं। श्राज राष्ट्रभाषा के रूप में अपने पद को दृढ़ वनाती हुई हिन्दी-भाषा को देश की अन्य मापाओं से सम्पर्क स्थापित करने की भी आवश्यकता हुई है। प्रान्तीय मापाओं को प्रगति-पय पर प्रेरित करती हुई राष्ट्रभाषा हिन्दी स्वयं जनकी

निधि एवं णक्ति से समृद्ध हो, इस लक्ष्य में हिन्दी की आत्मनिर्मरता भी सुरक्षित है एवं देण की एकता भी।

मर्थ ग्रीर ध्विन-परिवर्तन की दृष्टि से जितना महत्त्व तद्मव शब्द-समूह का है उतना विदेणी शब्द-समूह का नहीं क्यों कि वह श्रनेक परिवर्तनों में गुजरता हुग्रा हम तक श्राया है। तद्मव शब्दों में से बहुत-से तो इतने धिस-पिट गंथ है कि उनके मूल की खोज कमी-कमी संदिग्घ हो जाती है। यों तो काल-चक्र पर चढ़कर बहुत-से श्रार्थ भाषा के तत्सम शब्दों ने भी ग्रपने श्रर्थ वदल लिये हैं, जैसे सुर, श्रसुर, गवेपागा, गो श्रादि, किन्तु इनका सम्बन्ध ध्वान-विकास से नहीं है। ध्विन-विकास से सम्बन्धित शब्दों में 'महा' और 'मत्ता' जैसे गब्दों का प्राचुर्य है। ऐसे शब्दों के विकास का इतिहास महत्त्वपूर्ण होने के साथ-साथ मनोरंजक मी है। श्रतएव ध्विन और ग्रथं-विकास का सम्बन्ध मारतीय आर्य माषा के विकास से है।

#### भारतीय ग्रार्य भाषा

मारतीय आर्य मापा का प्राचीनतर स्वरूप, जिसे सानान्यतया प्राचीन मारतीय प्रायं मापा का नाम दिया गया है, नैदिक संहिताओं में सुरक्षित है। वेदों में भी सबसे प्रधिक प्राचीन ऋग्वेद है। इसके बाद आर्य माषा का प्रतिनिधित्व वह संस्कृत मापा करती है जिसकी व्याख्या पाणिनि और पतंजिल ने की है और कालिदास ग्रादि कवियों से लेकर जिसका प्रयोग ग्राज तक होता रहा है। वह मापा भी प्राचीन मारतीय आर्य मापा का प्रतिनिधित्व रती है, जो धौदक ग्रायों से लेकर पाणिनि के समय तक और उसके बाद शिष्ट समाज में भी वोलवाल की मापा रही। इस प्रकार प्राचीन मारतीय ग्रायं मापा में धौदक मापा भीर साहित्यक संस्कृत, दोनों का समावेश हो जाता है।

मारतीय आर्य मापा का दूसरा स्वरूप वह है जो मध्यकालीन मारतीय आर्य भाषा के नाम से प्रसिद्ध है। यह स्वरूप ईसा पूर्व ६ठी शती से ईसा की १ विशे शती तक रहता है। इस स्वरूप में प्रायः सभी प्राकृतें समाविष्ट हो जाती है। इसके पश्चात् नव्य मारतीय आर्य भाषा का युग प्रारम्भ होता है को धाज तक चल रहा है।

लगनग ३४-३६ सौ वर्ष से मारतीय आयं माषा की घारा कुछ द्याहत होने पर नी अदूट गति से प्रवाहित रही है। माषा-प्रवाह की ऐसी अदूटना बदाचित ही किसी अन्य माषा में मिले। इस हिंद्ध से विश्व के किसी माषा-परिवार के इतिहास में मारतीय आर्य माषा अदितीय है। मारोपीय माषा-परिवार के इतिहास में मारतीय आर्य माषा अदितीय है। मारोपीय माषा-भेत्र में भी इस माषा का केन्द्रीय पद वहुत ऊंचा उठ जाता है क्योंकि मारत जैसे उपमहाद्वीप में इसका अवाध इतिहास है; यद्यपि उसमें माषा को

कुछ दुर्घटनाश्रों और संक्रमण-चकों में होकर मी निकलना पड़ा है। इस दीर्घन कालीन इतिहास में उस संस्कृत माषा के श्रितिरिक्त जो सांस्कृतिक दृष्टि से वड़ी महत्त्वपूर्ण रही है, मध्यकालीन मारतीय आर्य-भाषा से सम्बन्धित प्राकृतों का भी वड़ा व्यापक महत्त्व रहा है क्योंकि लगभग सतरह—ग्रठारह सौ णताब्दियों तक इन्होंने भी मारतीय संस्कृत की मापाश्रों के रूप में ग्रपना योग दिया और साहित्यिक श्रीर धार्मिक क्षेत्रों में महत्त्व प्राप्त करने के सायसाय इन्होंने वोलचाल की भाषाश्रों के रूप में मी प्रतिष्ठा प्राप्त की।

यह कहना अनगंल न होगा कि शुद्ध व्यावहारिक दिष्टकोण से मध्य-कालीन मारतीय आर्य माषाओं और वोलियों ने आचीन आर्य भाषा की अपेक्षा अधिक व्यापक उपयोगिता सिद्ध की। यद्यपि संस्कृत ने आचीन आर्य भाषा के प्रतिनिधि के रूप में अनेक युगों में कभी भी अपने गौरव को एकान्ततः नष्ट नहीं होने दिया और धार्मिक मतभेदों के होते हुए भी देश में उसने ऐक्य स्थापित करने में समुचित योग दिया, फिर भी भारत के इतिहास में कुछ ऐसे युग भी आये जबिक मध्यकालीन मारतीय आर्य माषाओं ने उसका निगरण-सा कर लिया। इसका प्रभाण अशोक के इतिहास प्रसिद्ध शिलालेख हैं। प्राकृत शिलालेखों और मुद्रालेखों का महत्त्व लगभग बाठ शित्यों तक बना रहा और इस युग के उत्तराई में प्राकृतों ने वोलचाल भीर संस्कृति की भाषाओं के रूप में संस्कृत भाषा से बढ़ी होड़ लगाई। होड़ लगाने वाली भाषाओं में धार्मिक प्राकृतों (पालि और अर्ध-मागधी) का स्थान प्रमुख है। इन दोनों भाषाओं में उस युग की सांस्कृतिक उपलब्धियों को व्यक्त करने वाला विशाल साहित्य निर्मित हुआ था।

जहां तक सामाजिक, राजनीतिक श्रीर धार्मिक इतिहास का प्रश्न है, मारत के लिए इन मापाश्रों का महत्त्व प्राचीन आयं माषा से कहीं श्रधिक है। दूसरे शब्दों में, इन साहित्यों में संस्कृत साहित्य की श्रपेक्षा कहीं श्रधिक सांस्कृतिक और ऐतिहासिक सामग्री उपलब्ध है। यद्यपि प्रायः यह कहा जाता है कि संस्कृत तत्त्वतः वैयाकरणों द्वारा उत्यापित मापा थी जिसका वर्ग विशेष के लोगों ने साहित्यक मापा के रूप में ही नहीं, वरन् वोलचाल की मापा के रूप में मी उपयोग किया; किन्तु इस सम्बन्ध में मतभेद भी व्यक्त किया जाने लगा है। यहां किसी विवाद में पड़ने के बजाय हम इतना स्वीकार कर सकते हैं कि संस्कृत के संस्कृतीकरण में श्रसंख्य वैयाकरणों का क्रियात्मक योग रहा, जिसके प्रमाण हमें प्रातिशाख्यों से लेकर बहुत बाद तक मिलते हैं। वैया-करणिक शोध-प्रक्रियाश्रों की चरमसीमा हमें पािगित और पतंजिल कृत श्रद्धायायी श्रीर महामाप्य में दिखाई पड़ती है; किन्तु हमें यह न भुला देना चाहिये कि संस्कृत का श्रद्धीकरण प्राचीन भारतीय श्रायं वोलियों से हुश्रा जो ऋत्वेद के समय से ही देश में घारावाही रूप में चली श्रा रही थीं श्रीर जो

पाित्यित और पतंजिल श्रीर उनके शताि व्यथों वाद तक भी संस्कृत के समा-नान्तर प्रवाहमय रहीं श्रीर वे तव तक रहीं जब तक िक मध्य मारतीय श्रार्य भाषा ने प्राचीन मारतीय श्रार्य माषा की स्थिरता को वोलचाल के माध्यम के हप में अन्तिम रूप से उलट न दिया श्रीर जब तक िक नव्य भारतीय श्रार्य भाषा श्रपनी सरलता लेकर वोलचाल का मार-वहन करने के लिये न श्रा गई।

कुछ लोगों की यह घारएग हो सकती है कि वह संस्कृत जिससे वे परिचित हैं, प्राचीन ग्रायं मापा का सर्वस्व है। प्राचीन ग्रायं वोलियों का उल्लेख समय समय पर पाणिनि और पतंजिल ने भी किया है। उन्होंने अपनी कृतियों में उन रूपों श्रीर श्रयों का उल्लेख भी किया है जो किसी विशेष स्थान पर प्रचलित थे, किन्तु तरकालीन ग्रायांवर्त में संस्कृत भाषा के सामान्य ढांचे में फिट नहीं हो पाये थे। इन वोलियों का विस्तृत ज्ञान प्राचीन ग्रायं मापा के ग्रायोचनात्मक ग्रध्ययन से ही सम्मव हो सकता है, किन्तु इन वोली सम्यन्धी प्रवृत्तियों की प्रतीत हमें प्राचीन आर्य माषाग्रों की रचनाग्रों में स्थान-स्थान पर हो जाती है। इसके ग्रध्ययन में मध्यकालीन ग्रायं भाषा और नव्य आर्य भाषा की सहायता बड़ी उपयोगी सिद्ध हो सकती है।

#### ष्रार्य भाषा : विकास-क्रम

प्राचीन भार्यमापा के संस्कार के मूल में दो कारए। काम कर रहे थे-प्रथम तो यह कि जैसे-जैसे आर्य फैलते गये उनकी मापा में अन्तर पडता गया, एसलिए भ्रपनी राष्ट्रीयता की रक्षा श्रीर पारस्परिक संबंध और सहयोग स्यापित करने के लिये उन्होंने एक टकसाली माषा बनाने का प्रयत्न किया जिससे सम्पूर्ण श्रार्यावर्त की एक ही शिष्ट भाषा वन सके; दूसरा कारण यह पाकि उस समय मारत पर वाह्य आक्रमण होने लगे थे। आक्रमणकारी घपने साथ अपनी नवीन भाषा श्रीर संस्कृति लेकर श्राये थे । एक ग्रन्य कारगा यहाँ की ग्रन्य ग्रनायं मापाएं भी यीं। द्राविड, ग्रादि मुंड़ा मापाग्रों के शब्दों का आर्य माषा में भी प्रचलन होने लगा या। यदि यह क्रम चलता रहता तो मंस्कृत के रूप की शुद्धता का श्रक्षुण्या रहना श्रसंमव हो जाता। यही सोच कर अपनी माषा की रक्षा ग्रीर माषा के द्वारा संस्कृति ग्रीर एकता की रक्षा के लिये वैयाकरणों ने माषा को व्याकरणा से जकड़ कर श्रमेद्य बना दिया । ऐना कर उन्होंने साहित्यिक भाषा की तो रक्षा कर ली, परन्तू लौकिक भाषा में यह फादान-प्रदान वरावर होता रहा । साहित्य भी इस प्रभाव से पूर्णरूप से बहुनान रह सका । विभिन्न स्थानों के भार्य विभिन्न प्रकार के प्रयोग कामें में लाने लगे । कोई 'झुद्रक" (छोटा) कहता था, तो कोई "क्षुल्लक", कोई "श्रवरा" कहता या तो कोई "श्रोणा"। एक "ढ" मिन्न मिन्न स्थलों में ल, क, ढ़, ल्ह रूप में बोला जाता था।

इससे यह निष्कर्ष निकला कि उस समय माषा के दो रूप वन गये। पािंगिन के व्याकरण द्वारा अनुशासित मापा 'संस्कृत' कहलाई श्रीर इसके नमानान्तर ही एक दूसरी माषा भी चलती रही, जिसे जनसाधारण की मापा कहा जाता था। इन दोनों माषाओं का उद्गम बैदिक माषा से ही हुआ। पाणिनि द्वारा जिस भाषा का संस्कार किया गया वह पहले तो 'संस्कृता वाकृ' कहलाई, परन्तू कालान्तर में केवल संस्कृत कहलाने लगी । डाक्टर धीरेन्द्र वर्मा का कहना है कि "साहित्यक मामा से भिन्न लोगों की कुछ बोलियाँ मी अवश्य थीं, इसके प्रमाण हमें तत्कालीन संस्कृत-साहित्य में मिलते हैं। पतञ्जलि के समय के व्याकरण शास्त्र जानने वाले केवल विद्वान ब्राह्मण शुद्ध संस्कृत बोल सकते थे। प्रन्य ब्राह्मण अशुद्ध संस्कृत बोलते थे तथा साधारण लोग 'प्राकृत माषा' (स्वामाविक वोली) वोलते थे।" प्रतः जन-साघारण की बोली जो वैदिक काल के श्रिधिक समीप थी 'प्राकृत' कहलाने लगी। मापा के इन दो रूपों का प्रमाण वाल्मीकीय रामायण से भी मिलता है। "हनुमान जब श्रशोक-वाटिका में सीताजी के पास गये तो इस पशोपेश में पड़ गये कि "द्विजी" माषा में बोर्ल्या मानुषी माषा में । द्विजी मापा विद्वानों की मापा थी जिसे संस्कृत कहा जाता है श्रीर "मानूषी" मापा जनसाघारण की थी जिसे प्राकृत कहा जाता है। अन्त में उन्होंने मानूपी मापा में ही बातचीत की।"'+

मापा के इन दो रूपों के विषय में डा॰ श्यामसुन्दरदास मी आश्वस्त हैं—''वेदकालीन कथित मापा से ही संस्कृत मी उत्पन्न हुई श्रीर श्रनायों के सम्पर्क से अन्य प्रान्तीय बोलियां भी विकसित हुईं। संस्कृत ने केवल चुने हुए प्रचुर-प्रयुक्त व्यवस्थित व्यापक शक्दों से ही श्रपना मंडार भरा, पर श्रीरों ने वैदिक मापा की प्रकृति-स्वच्छन्दता को भरपेट श्रपनाया। यही उनके प्राकृत (स्वामाविक या अकृतिम) कहलाने का कारणा है; यही उनमें वैदिक मापा की उन विशेषताश्रों के उपलब्ब होने का रहस्य है जो संस्कृत में कहीं दीख नहीं पड़ती।"

इस प्रकार संस्कृत मापा व्याकरण से सुरक्षित होकर व्यापक श्रीर जिष्ट समाज की मापा वन गई। संस्कृत यह काम कई शताब्दियों तक करती रही, परन्तु जब मगध में मौर्यों का प्रमाव बढ़ा तो इस पूर्वी प्रदेश की बोली न, जो गैदिक नापा से भी कुछ श्रशों में मिश्न रही थी. सिर उठाया। परन्तु मौर्यों के उपरान्त पुन: संस्कृत का प्रभुत्व बढ़ा। उसके पश्चात् बहुत

<sup>\*</sup>दा० श्यामसुन्दरदास, हि० मा० का इतिहास चिन्द्रवली पाँडेय, माया का प्रश्न

नमय तक यह मारत की प्रादेशिक मापाओं को प्रमावित करती हुई सर्गव्यापक रही। इमकी रक्षा का पूर्ण प्रयत्न किया गया। संस्कृत साहित्य की रक्षा के लिए प्राचीन युग में जो युक्तियां काम में लाई गई वे सम्य संसार के इतिहास में प्रदितीय है। श्रुनि की रक्षा के लिए पदपाठ, क्रमपाठ, जटापाठ आदि कृत्रिम उपायों का सहारा लिया गया। माव-गरिमा की रक्षा सूत्र-शैली से की गई। इससे बापा का स्वरूप रक्षित रहा। बहुत समय तक संस्कृत का स्यान सर्वव्यापक रहा, परन्तु कालान्तर में वह राष्ट्रीय से साम्प्रदायिक बन गई। इसके कारण निम्नलिखित थे:—

- (१) वह जनसाधारण के लिए अत्यन्त क्लिब्ट थी। उसके व्याकर-णिक नियम ही इसके कारण थे।
- (२) बार्य जैसे-जैसे फैलते गये उनका सम्पर्क दूसरे मापा-भाषियों से हीता गया । उन्होंने भी काल-धर्म को स्वीकार कर इन नवीन भाषाओं से ग्रादान-प्रदान प्रारंभ कर दिया ।
- (३) महावीर स्वामी श्रीर गौतम बुद्ध ने अपने उपदेशों का प्रचार जनसाधारण की वोलियों में किया, जिससे श्रद्धमागधी श्रीर मागधी वोलियों धर्म का आश्रय पाकर संस्कृत की बराबरी करने लगीं। वोलियों का यह मोद प्राचीन काल में भी था— एक पूर्व प्रदेश में पूर्वागत आर्थों की वोली श्रीर दूसरा पश्चिम माग श्रर्थात् 'मध्य देश' में नवागत श्रायों की बोली। गौतम बुद्ध ने श्राह्मण-धर्म के विरोध मे ही शंस्कृत का विरोध किया था।
- (४) इम नये वर्ष के प्रसाव से वचने के लिये संस्कृत को और मी जटिल वन। कर एक साम्प्रदायिक भाषा का रूप दे दिया गया। मत: उसका व्यापक प्रभाव कम हो गया।

इतना होने पर भी संस्कृत बहुत समय तक विद्वानों की भाषा बनी रही। संस्कृत साहित्य संसार का सबसे समृद्ध और उन्नत साहित्य माना जाता है। मारत में घाज भी संस्कृत का प्रचार है। वह सदा से ही मारत की पन्य मापायों को प्रभावित कर समृद्ध बनाती रही है।

प्राचीन वैदिक नावा और संस्कृत मावा के रूप की तुलना कर लेने से पर प्रकट हो जाता है कि

- (१) प्राचीन नापा की अपेक्षा उत्तरवर्ती नापा में स्वरों की संख्या अपेक्षाकृत कम है।
- (२) लुका प्रयोग वहुत सीमित हो गया है।
- (३) च-वर्ग भीर ट-वर्ग ध्वनियों का विकास हुन्ना है :

- (४) तीन क-वर्ग के स्थान पर एक ही क-वर्ग रह गया है।
- (५) स्पशों में प्रत्येक वर्ग में एक-एक श्रनुनासिक श्रीर बना लि गये हैं।
- (६) उदासीन स्वर भी लुप्त हो गया है। उसके स्थान पर 'इ' का प्रयोग होने लगा है।
- (७) दो नई ऊष्मध्विनयाँ भ्रा गई हैं--- श और स।
- (८) ह-व्वित का भी प्रयोग होने लगा है।

प्राचीन माषा में कुछ ऐसी विशेषताएँ थीं जो उत्तरवर्ती माषा में नहीं मिलतीं—

- (१) ऐ और भी का उच्चारण क्रम से खाड' श्रीर 'श्राउ' था।
- (२) शब्दों में घातु का श्रर्य श्रपरिवर्तनीय था। बाद में वदलने लगा।
- (३) स्वराघात संगीतात्मक था, परन्तु बाद में समाप्त हो गया।
- (४) श्राठ कारक, तीन वचन ग्रौर तीन लिंग थे।
- (५) रूप-रचना जटिल थी। बाद में नियमित श्रीर सरल हो गई।
- (६) वाक्य में शब्द का स्थान और क्रम निश्चित नहीं था।
- (७) उपसर्ग मूल शब्द से पृथक् कहीं भी रक्दे जा सकते थे।

उपर्युं क्त विशेषतात्रों के अतिरिक्त वैदिक भाषा की कुछ ऐसी विशेष-ताएँ थीं जो परवर्ती संस्कृत में न मिल कर केवल प्राकृत में मिलती हैं।

- (१) प्राकृत में व्यंजनान्त शब्द का प्रयोग प्रायः नहीं होता। संस्कृत के व्यंजनान्त शब्द का ग्रन्तिम व्यंजन प्राकृत में लुप्त हो जाता है जैसे, संस्कृत 'तावत्' प्राकृत में 'ताव' हो जाता है । वैदिक मापा में दोनों प्रकार के प्रयोग मिलते हैं, जैसे 'पश्चात्' ग्रीर 'पश्चा'; पर संस्कृत में इस प्रकार व्यजन का ेप नहीं होता।
- (२) प्राकृत में संयुक्त वर्णों में एक का लोप कर पूर्व वर्ती हस्व स्वर को दीर्घ कर देते हैं। जैसे, कर्तव्य = कातव्य, निम्बास = नीसास। वीदिक मापा में भी ऐसा होता है; जैसे दुदंम = दूडम; दुर्गाण = दूणाण।
- (३) स्वरमक्ति का प्रयोग दोनों भाषाग्रों में प्रचुरता से होता है। जैसे, प्राकृत-स्व = सुव। बीदिक-तन्व = तनुव।
- (४) दोनों में ही पदगत किसी वर्ण का लोप कर उसे फिर संकुचित कर दिया जाता है । जैसे-राजकुल=(प्राकृत) राउल; शतकतवः=(बैदिक) शतकत्व।

(५) गारसेनी प्राकृत में भ्रकारान्त शब्द प्रथमा के एकवचन में व्योकारान्त' हो जाता है । जैसे देव: = शौरसेनी-देवो। मः चित् = (बीदिक) सो चित्।

उन्मुंक्त टदाहरणों से यह स्पष्ट हो जाता है कि "प्राचीन वैदिक नापा से ही प्राकृतों की उत्पत्ति हुई, श्रविचीन संस्कृत से नहीं। यद्यपि लोगों ने समय-समय पर प्राकृत को नियमित श्रीर श्रावद्ध करने का प्रयत्न किया नथापि बोलचान की उस मापा का प्रवाह किसी-न-किसी रूप में चलता रहा। उसमें कोई रकायट न हो सकी। यही 'प्राकृत' अथवा बोलचाल की श्रार्य नापा श्रमणः भाषुनिक मारतीय देशमापाओं के रूप में प्रकट हुई।

मध्ययगीन भारतीय प्रायं मापाध्रों का समय ईसा पूर्व छठी शती से र्दं भी ११वीं गती तक (कुछ लोग १३०० ई० तक मानते हैं। माना गया है। इस काल में संस्कृत का परामव होकर प्राकृत का प्रमाव ग्रीर प्रसार ट्टमा । संस्कृत के प्राचीन युग में प्राकृत जनसाधारण की भाषा थी। इसी कारण उसमें साहित्य की रचना नहीं हुई। प्राचीन उल्लेखों में उसका प्रयोग फही-कहीं प्रशिष्ट मापा के रूप में ही मिलता है। परन्तु यह माषा जनता का धाश्रय प्रहण कर निरन्तर विकसित होती गई, किन्तु अपने विकास-क्रम में इसने अपनी माता हौदिक मापा से सदैव निकट सम्पर्क स्थापित करने का प्रयस्त किया । मध्य-युग में म्राकर इस मापा ने क्रमश: ग्साहित्यिक रूप पारग किया श्रोर इसका विकास तीव्र गति से हुश्रा । इस दीर्घ काल में एमके रूपों में तीन प्रमुख परिवर्तन हुए। इनमें से पहला रूप पाली, दूसरा रूप गाहित्यिक प्राकृत तथा तीसरा रूप प्रपन्न म कहलाया। कुछ पिहान् इन रुपों को फमश: प्रथम प्राकृत, द्वितीय प्राकृत श्रौर तृतीय प्राकृत भी पहते हैं। समष्टिरूप से हम मध्ययुग की "प्राकृत युग" के नाम से सम्बो-िषत कर सकते हैं। प्राकृत युग कहने से यह स्पष्ट हो जाता है कि इस काल की नापा के तीनों रूप संस्कृत से उत्पन्न न होकर नैदिक भाषा की परम्परा में ही रहे । उन्होंने संस्कृत से प्रेरिणा लेकर उसके शब्दमंडार का उपयोग तो किया, परन्तु प्रपनी प्राकृति को अक्षुण्ण रक्खा । हिन्दी इस परम्परा की धन्तिम कही है।\*

प्राकृत के उपर्युक्त तीनों रूपों के ग्राधार पर मध्ययुग को तीन कालों में विमालित किया गया है:—

(१) मारिकाल-प्रयम प्राकृत या पाली (छठी ई० पूर्व से १ ई० पूर्व)।

<sup>\*</sup>श्यामगुन्दरदास, हिन्दी नाया का इतिहास

- (२) मध्यकाल—साहित्यिक प्राकृत मापाएँ श्रथवा दूसरी प्रकृत (१ई० से ५००ई० तक)।
- (३) उत्तरकाल—तीसरी प्राकृत अथवा अपभ्रंश (५०० ६०६ १००० ६० तक) । कुछ विद्वान् स्थूल रूप से अपभ्रंश का समय ईसा है दूसरी शताब्दी से १३वीं शताब्दी के अन्त तक मानते हैं।

बोलचाल की माषा का सबसे प्राचीन उपलब्ध रूप हमें प्रशोक है शिलालेखों तथा प्राचीन वौद्ध और जैन ग्रंथों में मिलता है। इस काल में भी वोली-मेद था। इन धर्म-लिपियों की मापा से यह स्पष्ट होता है कि स समय उत्तर सारत में बोली के तीन मिन्न-मिन्न रूप थे-पूर्वी, पश्चिमी और पश्चिमोत्तरो । दक्षिग्गी रूप का कोई उल्लेख नहीं मिलता, परन्तु धर्म निष्गि की भाषा को देखने से यह नहीं प्रतीत होता कि वह किसी भी बोली का प्रयम साहित्यिक रूप है। इस विषय में डॉ॰ घीरेन्द्र वर्मा का मत है कि-"मध्यकार के उदाहरण श्रधिक मात्रा में पहले-पहल श्रशोक की धर्म-लिपियों में पाये <sup>जाते</sup> हैं। यहाँ यह प्राकृत प्रारंभिक भ्रवस्था में नहीं है, किन्तु पूर्ण विकसित ह्य में है।" इसका स्पष्ट ग्रयं है कि यह भाषा पहले ही साहित्यिक रूप प्राप्त कर चुकी थी। पाली उसका प्रथम साहित्यिक रूप नहीं था। परन्तु स पहले रूप के प्रमाण उपलब्ध नहीं हैं। इस माषा को बौद्ध मत के प्रमाव से जो साहित्यिक और धार्मिक रूप प्राप्त हुन्ना तो यह 'पाली' कहलाने लगी। पाली शब्द की उत्पत्ति संस्कृत 'पंक्ति' शब्द से मानी जाती है। पहले त्रिपिटक की मूल पंक्तियों के लिये इसका प्रयोग होता था। पंक्ति से पंति 7 पत्ती 7 पट्टी 7 पाटी 7 पाली, यह रूप हुआ। इस पाली की पंत्ति, मागघी या मागघी निरुक्ति भी कहते थे। वौद्ध पाली को ही आदि भाषा मानते थे। उनका कथन है कि "ग्रादि कल्प में उत्पन्न मनुष्य-गर्गा, ब्रह्मगर्गा, संबुद्धगरा एवं वे व्यक्तिगरा जिन्होंने कमी कोई शब्दालाप नहीं सुना जिसके द्वारा भाव-प्रकाशन किया करते थे, वही मागवी मापा मूल मापा है।" वौद्धों का यह श्राग्रह घामिक आग्रह-मात्र है। सभी धर्म के श्रनुयायी श्रपने धर्म-ग्रन्थों की मापा को ही मूल मापा मानते आये हैं।

पालिमापा की उत्पत्ति के संबंध में निश्चित रूप से कुछ इसलिए नहीं कहा जा सकता कि जिस मापा को पाली नाम से श्रमिहित किया जाता है वह श्रपने मूल रूप में बौद्धों की मापा ही नहीं थी श्रपितु शौरसेनी प्राकृत की माति मध्यदेशीय मापा थी जो देण के श्रन्य भू-मागों में भी प्रचलित थी। उसकी कड़ी को वैदिककालीन बोली की शृं ह्विला से वियुक्त नहीं किया जा मकता। होनें यहाँ यह सनकते की भूल नहीं करनी चाहिये कि पाली नाम की माति ही यह मापा बहुत बाद की है।

देविये, लेखक्कृत पालिमाया ग्रीर साहित्य

श्रकृतिम सापा में (१) छंदस् की मापा, (२) श्रशोक की धर्म-लिपियों की मापा, (३। वौद्ध ग्रन्यों की पाली, (४) जैंन सुत्रों की मागधी, (५) लित विस्तर की गाया या गड़बड़ संस्कृत और (६) प्राकृत शिलालेखों की अनिर्दिष्ट प्राकृत, ये ही पुराने नमूने हैं। जैन सुत्रों की भाषा मागधी या श्रद्ध मागधी कही गई है। उसे आयं प्राकृत भी कहते हैं। पीछे से प्राकृत वैयाकरणों ने मागधी, ग्रद्ध मागधी, पैशाची, शौरसेनी, महाराष्ट्री आदि देश-भेद के श्रनुसार प्राकृत मापाग्रों की छाँट की।

बौद्ध भाषा संस्कृत पर श्रधिक आधारित रही है। सिक्कों तथा लेखों की भाषा भी वैसी ही है। गुद्ध प्रकृत के नमूने जैन सूत्रों में मिलते हैं। यहाँ दो बातें हवान रखने की हैं—(१) एक तो यह कि जिसने व्याकरण बनाया, उसने प्रकृत को भाषा समक्रकर व्याकरण नहीं लिखा, (२) दूसरी बात यह कि संस्कृत नाटकों की प्राकृत को शुद्ध प्राकृत का नमूना नहीं मानना चाहिये। वह नकली या गड़ी हुई प्राकृत है। पुराने काल की प्राकृत-रचना देश-भेद के नियत हो जाने पर, या तो मागधी में हुई या महाराष्ट्री प्राकृत में। शौरसेनी, पैशाची श्रादि केवल भाषा में विरल देश-भेद मात्र रह गई। मागधी, श्रद्ध-मागधी तो श्रापं प्राकृत रह कर जैन सूत्रों में ही बंद हो गई। वह भी एक तरह की छंदम् की मापा बन गई। प्राकृत वैयाकरणों ने महाराष्ट्री का पूरी तरह विवेचन कर उसी को श्राधार मानकर, शौरसेनी श्रादि के अन्तर को उसी के श्रपवादों की तरह लिखा है।

जो हो, देश-भेद से कई प्राकृत होने प्ररामी प्राकृत (साहित्य की प्राकृत) एक थी। जो पद पहले मागधी का था, वह महाराष्ट्री को मिला। वह परम प्राकृत श्रीर मूक्तिरत्नों का सागर कहलाई। राजाश्रों ने उसकी कद्र की थी। हान (सातवाहन) ने उसके कवियों की चुनी हुई रचना की सतसई बनाई, प्रवरसन ने सेतुबंध में अपनी कीति उसके द्वारा सागर के पार पहुंचाई, वाक्पित ने उसी में गौडवध किया, किन्तु यह पंडिताऊ प्राकृत हुई, व्यवहार की नहीं। जैनों ने धम-माया मान कर उसका स्वतन्त्र अनुशीलन किया। मागधी की तरह महाराष्ट्री भी जैन रचनाओं में ही गुद्ध मिलती है।

ग्रीर छन्दों के होने पर मी जैसे संस्कृत का 'मलीक' छन्द छन्दों का राजा है, बैसे ही प्राकृत की रानी 'गाया' है। लम्बे छन्द प्राकृत में आये कि संस्कृत की परदाई स्पष्ट दीख पड़ी। एक समय ऐसा भ्राया जब प्राकृत कविता का आमन ऊँचा हुआ श्रीर यह कहा गया कि देशी शब्दों से मरी प्राकृत किवता के सामने संस्कृत की कौन सुनता है। राजभेखर ने तो प्राकृत की मीठी श्रीर मंस्कृत को कठोर कह दाला:—

"परसा सक्कम बन्धा पाउम्रवन्धो वि होद्द सुउमारो। पुरुस महिलाणं जेन्ति यमिहन्तर तेत्तियमिमाणं॥" श्रयभ्रंश—"वांध से बचे हुए पानी की घाराएँ मिलकर अब नदी का रूप घारण कर रही थीं, उनमें देशों की घाराएँ भी श्राकर मिल गईं। देशी और कुछ नहीं, बांध से बचा हुआ पानी है, या वह पानी है जो नदी-मार्ग पर चला श्राया, बांधा न गया। उसे भी कभी-कभी छानकर नहर में ले लिया जाता था। बांध का जल भी रिसता-रिसता इधर मिलता जा रहा था। पानो बढ़ने से नदी की गति वेग से निम्नाभिमुखी हुई। उसका अपभ्रंश होने लगा।"

राजशेखर ने संस्कृत-वाणी को मुनने योग्य, प्राकृत को स्वमाव-मघुर, अपभाष को सरस कहा है। उसने काव्य-पुरुष का गरीर भवद और अर्थ का बनाया है जिसमें संस्कृत की मुख, प्राकृत को वाह, अपभाष का जधनस्थल, पैशाची को पैर और मिश्र की उर कहा है।

देशभाषा श्रीर साहित्यिक भाषा नाम से अपश्रंश के दो भेदों का उन्लेख संस्कृत के प्राचीन नाटकों तथा कविताधों में मिलता है। नाटकों में सामाजिक व्यवहारों का प्रदर्शन होता है। इससे उस समय की देशभाषा के प्रचलित मुहावरों का नाटक में समावेश हो जाना स्वामाविक है।

ग्रपभंश शवद का श्रयं है बहुत नीचे गिरना श्रौर श्रपभंश का तात्यं उस नापा से जोड़ा गया जो बहुत नोचे गिरी हुई मानी गई। मापा को यह नान किसने दिया? श्रनुमानत: यह नाम ब्राह्मणों का दिया हुमा है। ब्राह्मगों ने ब्राह्मगोतर वर्णों का तथा सामान्य लोक में प्रचलित मापा को श्रपभंश नाम देकर लोकमापा का तिरस्कार ही किया है। इसका एक प्रमाण यह है कि जिस वर्ग या वर्ग ने संस्कृत को देव-मापा संज्ञा प्रदान की, उसी ने लोक मापा को श्राकृत' श्रौर 'अपभंश' संज्ञा प्रदान की और यह काम ब्राह्मणों के मिया दूसरों का नहीं है।

यदि लोक-मापा पतित या गिरी हुई होती है तो क्या वेद-मापा लोक-मापा नहीं थो ? जिसको पाणिनि ने शिष्ट मापा कहा है उससे वेद-भाषा भिन्न है। मुक्ते इसमें संदेह नहीं है कि वेदों की मापा उस समय की लोकभाषा है—नोक की प्रकृति-सिद्ध या स्वामाविक मापा है और जो भाषा प्रकृतिसिद्ध हो उसे पतित या नीच कैसे कहा जा सकता है। श्रनेक प्राकृतों और वेदों की मापा में गहन संबंध है। प्राकृतों का जितना सम्बन्ध वैदिक मापा से दृष्टिगोचर होता है, उतना पाणिनि की शिष्ट मापा से नहीं प्रतीत होता है। वैदिक और प्राकृत मापाओं की कियाओं में श्रति निकट साम्य मिलता है। यत्त्व यह यह शाश्चर्य की वात है कि वेदों में मिलने वाली लौकिक भाषा को नो भार्य कह कर पित्रस्कृत किया जाये। कहने का तात्पर्य यह है कि लोक-माषा को अपश्रंश नाम ब्राह्मणों मुख से ही मिला। जिस प्रकार कभी वेदों की माषा लोक-माषा रूप में चिलत थी उसी प्रकार अपश्रंश कही जाने वाली माषा मी कभी समस्त मारत में प्रचलित थी। ब्राह्मणों ने केवल यही नहीं कहा कि लोक-माषा अपश्रंश' है, वरन् यह भी कहा कि जो शास्त्र इस लोक-माषा में रचित हैं व प्रमाणित नहीं है, चाहे उनमें श्रहिसादि तत्त्वों की मीमांसा ही क्यों न की गई हो। जिस प्रकार कुत्ते के चमड़े की कोथली में मरा गाय का दूध श्रष्ट होता उसी प्रकार श्रष्ट माषा में निरूपित तत्त्व-ज्ञान भी प्राह्म नहीं है—

''सन्मूलम्-श्रपि अहिंसादि श्वदृतिनिक्षिप्त कीरवत् श्रनुपयोगि श्रविश्रम्मणीय च।''

प्राचीन माषा के पक्षपाती पंडितों ने 'अपन्नंश' शब्द के प्रयोग से माषा में जो खोट निकाल कर उसे तिरस्कृत किया है उसके लिए उसमें कोई गुंजाइण नहीं है। प्राचीन पंडितों ने अपन्नंश में जिस भ्रष्ट उच्चारण का खोट निकाला था, वास्तव में खोट नहीं है वह तो लोक-माषा की प्रकृति है जिसके श्राघार पर लोकमाषा, साधारण माषा, जनपद माषा देशी माषा या प्राकृत माषा नाम दिया जाना चाहिये था। जिस प्रकार गोरे लोगों ने हमारी माषा को वर्नाक्यूलर नाम से अभिहित किया था उसी प्रकार उस समय के जातिवादी ब्राह्मणों ने साधारण जनमाषा को – लोकभाषा को—अपभ्रंश कहा था। किर भी वाक्पित राजशेखर श्रादि वैदिक ब्रह्मणों ने प्राकृत माषा की बड़ी प्रशंसा की है—"प्राकृत माषा माषा-मात्र की—शुद्ध सस्कृत तक की—जननी है।" यह कह कर उन्होंने प्राकृत माषा का गुणानुवाद किया है। इतना ही नहीं वरन् उन्होंने इस माषा में सेतृत्वय, कर्पूरमंजरी जैसे ग्रन्थों की रचना करके प्राकृत माषा के उत्कर्ष को ही दिखलाया है।

यह कहने की आवश्यकता नहीं कि मागधी और शौरसेनी शब्द प्रदेश-विशेष की मापा के बोधक हैं और पैशान्ती शब्द जाति-विशेष की मापा का ज्ञापक है। 'अपभ्रं श' शब्द का प्रयोग देश-विशेष या जाति-विशेष की मापा के लिए नहीं हुआ, विल्क वैदिक और लौकिक संस्कृत का भ्रष्ट रूप, भ्राष् प्राकृत या साधारण प्राकृत का भ्रष्ट रूप, मागधी का भ्रष्ट रूप, शौरसेनी का भ्रष्ट रूप भ्रयव। मापाओं का भ्रष्ट रूप—ग्रपभ्र श के भाव में समाविष्ट हो जाता है।

जिस प्रकार प्राकृत मापा का व्यापक ग्रयं है, उसी प्रकार अपभ्रंश शब्द का माव व्यापक है। यह एक विशिष्ट माषा के अर्थ का द्योतक है। जिस भाषा की सूचना ग्रपभ्रंश शब्द देता है। दह कब उत्पन्न हुई थी, यह कहना दुष्कर है।

मापा-विज्ञान की दृष्टि से देखने से अपश्र श माषा अपना जन्म सम्बर वदिक युग की आदिम प्राकृत के साथ रखती है। वैदिक युग में जो भाष वोल-चाल में प्रचलित थी, वह आदिम प्राकृत के नाम से प्रसिद्ध है। प्रादि प्राकृत के बोलने वाले आयों अथवा उनके सम्पर्क में आने वाले आरि लोक का उच्चारए। एक-सरीखा नहीं था। आशय यह है कि उच्चायंमार श्रादिम प्राकृत का जो उच्चारण-विशेष भ्रंश को प्राप्त हुन्ना उसका ए समग्र नाम मपभ्रं श नाम से अमिहित किया जा सकता है। याद रखने न वात है कि भ्रादिम प्राकृत के भ्रष्ट उच्चारण का सूचक अपभ्रंश शब्द भाष विशेष का सूचक न था। फिर भी विशेष भाषा-रूप अपभ्रंश का बीज उ भ्रष्ट उच्चारण में निहित है, इसमें संदेह नहीं है।

श्रपभ्रंश शब्द का सबसे पहला उपलम्य प्रयोग पतंजलि के 'महामाप में मिलता है। वहाँ अपभ्रं श शब्द केवल भ्रशुद्ध या विकृत उच्चारण का सूच है। वे कहते हैं कि प्रशंक्ति से किसी प्रकार ब्राह्मणी द्वारा 'ऋतक' के स्या पर 'लृतक' प्रयुक्त हुम्रा । ब्राह्मणी को यह 'लृतक' उच्चारण भ्रष्ट है। इ प्रकार उनके समीप गेंवारों (ग्राम्य-जनों) के उच्चारण - श्रसामर्थ्य के कार बिगड़े हुए संस्कृत शब्द ही श्रपभ्रंश हैं। वे कहते हैं कि प्रत्येक शब्द के अने विकृत रूप हो गये हैं; जैसे-'गो' के 'गऊ' 'गवी' गोता, 'गोपोतलिका' गो मादि हो गये हैं। इस दृष्टि से श्रपभ्रं श का श्रयं केवल विकार, विभ्रंग विश्रष्ट होता है जो मरत ने भी माना है।

श्रमभंश का विशेष श्रयं-धीरे-धीरे किसी एक मापा के प्रावल्य के वर से यही मापा सर्वसाधारण की लोक-मापा वन गयी। वैदिक या लौकिक संस्थ में पहले पहल 'ग्रपभ्रं श' का प्रयोग साघारण या यौगिक श्रर्थ में ही होता थ स्व प्रयोग तो बहुत बाद में हुआ है।

### विशेष भाषा के म्रथं में 'म्रवभ्रं श' का प्रयोग

(१) मरत के नाट्यगास्त्र में जिसकी रचना विक्रम की छठी ग में पूर्व मानी जाती है, १७ वें भ्रष्ट्याय में अतिमापा, भ्रायमापा, जातिमा योत्यन्तरी नापा, मापा, विमापा श्रादि स्रनेक सामान्य पदी द्वारा श्रने मापाश्रों की महिमा प्रतिष्ठित की गई है। इसके उपरान्त मागधी, श्रवन्ति प्राच्यनाया-गोरमेनी, भ्रद्धंमागघी, बाह्मीका श्रीर दाक्षिणात्या इन स नापास्रों को मापा नाम से श्रमिहित किया गया है तथा वनेचरी मापा विमापा के नाम से श्रमिहित किया गया है । शकार, श्रामीर, चाण्डाल, णव द्रमिल, आन्ध्र प्रादि की भाषाओं को (शकारी, चाण्डाली, आभीरी, णाव द्रानितो या द्रामिडी तया भान्त्र) विमापक्षीं में गिनाया गया है।

मरत मुनि से सम्बन्धित उपयुंक्त विवेचन के आधार पर यह निकां निकाला जा सकता है:—

१ — उनके समय में देशमाषा का प्रचलन था, जो संस्कृत भीर भाकृत से मिन्न केवल प्रांतों की बोलचाल की माषा थी।

२—उनके समय में सात माषाएँ मानी जाती थीं—मागधी, श्रवित्ति , प्राच्या, शीरसेनी, श्रद्धं मागधी, वाह्लीका, दाक्षिणात्या । ये उस समय की साहित्यिक मापाएँ थीं श्रीर बोलचाल की माषाश्रों को विभाषा कहते थे जिनमें शकारी, श्रामीरी, चाण्डाली, शावरी, द्रामिल या द्राविड प्रमुख थीं। ये मापाएँ हीन वर्ग या चरवाहा जाति के लोगों की बोलियाँ थीं।

३—चरवाहा बादि जातियों की माषा का नाम श्रामीरी पड़ा भीर घीरे-बीरे उसने विशेष नाम तथा प्राकृत की साहित्यिक भाषाओं में विशेष स्यान प्राप्त कर लिया ।

४—मरत के समय में अपभ्रंश को लोग जानने लग गये थे, यद्याः यह उस समय भ्रपनी प्रारम्भिक तथा विकासात्मक श्रवस्था में ही थी।

५—भरत ने 'उकार' को अपभ्रंश की मुख्य व्यापक विशेषत बतलाया है और उसने उसका प्रचार सिंघ, सौवीर और पंजाव में बतलाय है। यही वह देश था जहाँ अपने गाय, घोड़े, ऊँट आदि पशुग्रों को लेकर खले लोग पहले-पहल आकर बसे थे। विशेषत: ऊँट वालों के लिए सिंधु नर्र की वालुकाकी ग्रांमिस से श्रच्छा स्थान श्रीर कोई न था।

६—मरत ने आमीरी के लिए श्रवश्रंश का प्रयोग कहीं भी नहीं किया है। इसने पता चलता है कि यह मापा भरत के समय में अपने प्रारम्भि विकास की अवस्था में थी भीर श्रामीरोक्ति के नाम से प्रसिद्ध थी। इसने बोलने वालों का स्थान पंजाब श्रीर ऊपरी सिंघ में था। इस बोली का धें पमुचित होने से—केवल पशुपालकों की भाषा होने के कारण—इमक् माहिरम नहीं बनने लगा था। शनैः शनैः से लोग दक्षिण तथा उत्तर की भी बने, आमं जनता में इन्होंने अपने को मिला दिया और इन्हों की वाणी के बोग से प्राकृत को श्राभ्रंश का रूप मिला।

२—वण्ड ने भपने प्राकृत-व्याकरण (वि० छठी गती) <sup>‡</sup> "नलोपोप्पत्र गर्योऐस्प" सूत्र में विशेष गाषावाचक हक 'अपश्र'ण' पद क उपयोग किया है।

रे—चलमी के राजा घरमेन दितीय के एक शिलालेख से जि<sup>स्</sup> 'प्रक्तिंग-प्रवन्त्र' पद का प्रयोग हुआ है, श्रवश्चेण पद के रूढ़ प्रयोग <sup>त्य</sup>

<sup>ै</sup> दिलिए, चण्ड का प्राकृत लक्षण, पृष्ट २४, मूत्र ३७ (मत्य०)

साहित्यिक श्रपभ्रंश-काल पर पर्याप्त प्रकाश पड़ता है। शिलालेख की वह पंक्ति जिसमें रूढ श्रपभ्रंश पद का प्रयोग है—

#### ''संस्कृतप्राकृताभ्रंशभाषात्रयप्रतिबद्धप्रवन्धरचनानिपुर्गाः''

घरसेन का पिता गृहसेन जिसके विषय में यह शिलालेख लगवाया गया था, ५६६ और ५६६ ई० से सम्बद्ध किया गया है। इससे पता चलता है कि ईसा की छठी शताब्दी के मध्य में अपभ्रंश में साहित्यिक रचना होने लगी थी, यद्यपि श्रमी तक उस समय का कोई ग्रंथ उपलब्ध नहीं हुआ है।

४—मामह भी भ्रपभं श से परिचित थे। ये छठी शताब्दी के अन्त में वर्तमान थे। इन्होंने भ्रपने 'काव्य' में लिखा है:—

> "शब्दार्थों सहितों काव्यम् गद्यंपद्यं च तद् द्विषा । संस्कृतं प्राकृतं चान्यदपभ्रंश इति त्रिघा ॥"

मामह के इस उल्लेख के आधार पर यह कहा जा सकता है कि छठी शताब्दी के अन्त तक श्रपभ्रंश भी काव्य-मापा मानी जाने लगी थी, परन्तु इससे यह नहीं पता चलता कि यह भाषा किन लोगों द्वारा बोली जाती थी।

५—महाकवि दण्डी (वि॰ भाठवीं शती) ने अपने समय की साहित्यिक भाषात्रों में अपभ्रंश का भी नाम गिनाया है—

> "ग्राभीरादिगिरः काष्येष्वपश्रंश इति स्मृताः। शास्त्रे तु, संस्कृतादन्यद् ग्रपश्रंशतयोदितम् ॥'

> > (काव्यादर्श १ परि० श्लोक ३६)

दण्डी के इस क्लोक के भ्राघार पर यह निष्कर्प निकाला जा सकता

१-- म्रामीरादि की गिरा ही म्रपभं श थी।

२-कान्य में अपभ्रंश का प्रयोग प्रतिष्ठित हो गया था।

६— 'कुवलयमाला' कथा के कर्ता दाक्षिण्य चिह्न वा उद्योतनसूरि (वि० नवीं शती) ने अपनी कथा में अपभ्रंश पद का प्रयोग विशेष मापा के अर्थ में किया है—

"कि चि भवब्भंसकया का वि य पेसायभासिल्ला"

(क्वलयमाला प्रारम्म, हस्तलिखित ग्र०पा०)

७—रुद्रट ने (वि॰ नवीं शती) अपने काव्यालंकार में भाषाश्रीं के ६ भेद किए हैं:—१. संस्कृत २ प्राकृत ३. मागध ४. पैशाची ५. शौरसेनी ६. प्रपश्च श, जिसके देश—भेद के कारण कई भेद हो गये थे—

"प्राकृतसंस्कृतमागघिषशाचभाषाः शौरसेनी च। षष्ठोऽत्र मूरिभेदो देशविशेषादपभ्रंश।।" २.१२ इससे यह निष्कर्ष निकलता है कि नागघी श्रादि प्रांतीय मापाओं के श्रतिरिक्त उन प्रांतों में श्रपभ्रंश मी कुछ भेद के साथ प्रचलित थी। यह उनकी तरह केवल एकदेशीय होकर नहीं रह गई थी।

५—राजशेखर—इनका समय मी नवीं शताब्दी है। राजशेखर ने वहें कौशल से न केवल राजसमा में स्थित कवियों के स्थान का निर्देश किया है, वरन् संस्कृत श्रादि भाषाओं के प्रचार-स्थानों का उल्लेख भी कर दिया है। देखिए—

> "तस्य चोत्तरतः संस्कृताः कवयो निविशेरन् । पूर्वेण प्राकृताः कवयो प्राच्येन प्राकृताः कवयो प्राच्येन । पश्चिमेन । पश्चे प्राचः कवयः दक्षिणतो भूतमाषाकवयः

(काव्यमीमांसा पृ० ५४)

इससे स्पष्ट है कि अपन्न श के किवयों का स्थान राजशेखर ने पश्चिम माना है। इसी भाव की राजशेखर ने कुछ अधिक विस्तार देकर इस प्रकार व्यक्त किया है—

> 'गौडाद्याः संस्कृतस्याः परिचित्तरुचयः प्राकृते लाटदेशाः सापभ्रं शत्रयोगाः सकलमरुभुवष्टकसभावानकाश्चः । श्रावन्त्याः पारियात्राः सहदशपुरजेमूं तभाषां भजन्ते यो मध्ये मध्यदेशं निवसति स कविः सर्वभाषानिषण्एः ।।

इस प्रकार राजशेखर यह प्रकट कर देता है कि उसके समय में भ्रय-भ्रंण का प्रचार सारे मर प्रदेश तक और मादानक प्रदेश में था। इससे हम यह नहीं कह सकते कि श्रपभ्रंण माषा केवल उन्हीं प्रदेशों में बोली जाती थी, इसका तात्पर्य केवल यही है कि उस समय उन प्रदेशों के साहित्य में अपभ्रंण का प्रचलन था। राजशेखर यह मी लिखता है कि राजा के नौकरों को ग्रप-भ्रंण मापा में प्रवीण होना चाहिये क्योंकि नौकरों के द्वारा ही राजा साधारण लोगों के दुःखों को जान सकता है। सम्मवतः राजशेखर ने इसी विचार से राजा के नौकरों के निमित्त यह नियम रखा है। एक भ्रन्य श्लोक में राजशेखर ने एक श्रीर मार्के की बात कह दी है: वह यह कि सुराष्ट्र, चवण ग्रादि स्थानों के किव संस्कृत में रुचि रखते थे, परन्तु उसमें भ्रपभ्रंण का पुट सर्वव रहता था। श्लोक इस प्रकार है—

> "सुराष्ट्रचयरााद्या ये पठन्त्यापितसौष्ठवम् । भवस्रं शवदंशानि ते संस्कृतवचांस्यापि"।।

इस प्रकार मर, टक्क श्रीर भादानक के साथ चवण भीर सुरा ने भी साहित्यिक श्रेपश्रंण की वृद्धि में श्रपना योग दिया।

राजशेखर की काव्य-मीमांसा में अपश्रंश से सम्बन्धित ये सूचनाएं मिलती हैं-

१--नाटकों में भृत्य पात्रों की माषा अपभ्रंश होती थी।

२---राजकर्मचारी श्रपभ्रं श-माषण-प्रवरा होते थे।

३--संस्कृत के साथ लालित्य की वृद्धि के लिए काव्य में भपभंश का प्रयोग भी प्रचलित हो गया था।

४--राजशेखर के समय अपभ्रंश माषा साहित्यिक माषा नहीं थी, ग्रिपित बोलवाल की भाषा भी थी। साहित्य श्रीर बोलवाल की भाषाएँ एक दूसरे से वहत सम्बन्धित थीं श्रीर दोनों जीवित भाषाएँ थीं। श्रन्य पूरानी प्राकृतों की माँति अपभ्रंश श्रमी मृत माषा नहीं हुई थी।

निमसाधु की कुछ उक्तियों से भी अपभ्रंश की स्थिति पर काफी प्रकाश पड़ता है। कान्यालंकार की टीका में वे लिखते हैं-

''प्राकृतेचापभ्रंशः । सचान्यंरूपनागराभीरग्राम्यादमेदेन त्रिघोक्तस्तान्निशसाययुक्तं मूरिमेद इति कुतो देशविशेषात्। तस्यच लक्षणं लोकादेव सम्यगवसेयम्।।"

निमसाधु की उक्तियों से यह बात प्रकाश में श्राती है कि 'श्रपभ्रंश का प्रसार मगध तक था।" मारत के समय के श्रवभ्रं श के बीज (आमीरी) ने उगकर अपना प्रसार सिंघ, मुलतान और उत्तर पंजाब तक कर लिया और घीरे-घीरे नमिसाधु के समय (वि० ११२५) तक उसकी शाखाएँ मगघ तक फैल चकी थीं।

यहाँ हम सरस्वती-कण्ठाभरण के रचियता मोज और वाग्मटालंकार के रचियता वाग्मट को भी श्रपभ्रंश के सम्बन्ध से भुला नहीं सकते क्योंकि श्रपभ्रं श की स्थिति पर रचना के उद्धराों से पर्याप्त प्रकाश पड़ सकता है। भोज कहते हैं कि गुर्जर लोग श्रपने श्रपभ्रं म से ही तुष्ट होते हैं, उत्तर भाषाश्रों से नहीं:-- "अपभ्रं शेन तुष्यन्ति नान्येन गुजरा।"

(सरस्वती-कण्ठाभरण, पृ० २ घलोक १३)

भीर वाग्मट ने काव्य की काया के निर्माणार्थ चार मापाश्रों का उल्लेख किया:--संस्कृत, प्राकृत, अपन्त्रंश और भूत-माषित:--

''संस्कृतं प्राकृतं तस्य भ्रपभ्रंशो मूतभाषितम्, इति भाषाश्चतस्रोऽपि यान्ति काव्यस्य-कायताम्।''

(वाग्सट:लंकार, पृ० २.१)

वारमट ने 'गुद्ध ग्रपभ्रं श' की बात कह कर उसके विकार या भ्रंण की श्रोर मी इंगित किया है:--

"अवभ्रंशस्तु यच तद्छद्धं वेशेषु भाषितम्।" (वाग्मंटा० श्लोक ३) उक्त विवेचन के म्राघार पर यह कहा जा सकता है कि साहित्यिक म्रापभंश का म्रस्तित्व विक्रम की छठी शती के भ्रास-पास का है, किन्तु भरत द्वारा किया हुमा 'ग्रामीरोक्ति' शब्द का प्रयोग भ्रौर उसके उदाहरणस्वरूप प्रस्तुत किये गये भ्रमभंश पद्य साहित्यिक भ्रपभंश को विक्रम की छठी शती से भी पूर्व पहुँचा देते हैं।

वात यह है कि किसी माषा में साहित्यिक रचना एक साथ ही नहीं फूट निकलती। जो माषा लोक—माषा के रूप में स्थिर हो जाती है, जिसके प्रयोग स्थिर हो जाते हैं, किव उसी माषा में अपने सब माबों को व्यक्त कर सकता है, किन्तु लोक-माषा को साहित्यिक माषा का रूप प्राप्त करने में समय तो लगता ही है। अतएव मरन मुनि द्वारा दिये हुए भ्रपभ्रं भ-पद्यों के भ्राधार पर यह कहना श्रनुचित नहीं है कि इन साहित्यिक पद्यों की माषा को उनके स्तर तक आने के लिए एक—डेढ़ शती का समय तो लग ही गया होगा। भ्रतएव माणा के रूप में श्रपभ्रं भ का प्रचलन विकम की चौथी-पाँचवी भती तक पहुँच जाता है।

महायान पंथ के लितिविस्तर भावि ग्रन्थों के श्रापभंश पद्य-तुलनात्मक भावा विज्ञान की हिष्ट से देखने पर उक्त ग्रन्थों में भानेवाले श्रनेक पद्यों की भाषा चोली श्रपभंश है। बौद्धमहायान-परंपरा के लितिविस्तर, लंकावतार-सूत्र, सद्धर्मपुण्डरीक श्रादि-ग्रादि अनेक ग्रन्थों में जो श्राज उपलब्ध है ऐसे श्रनेक पद्य मिलते हैं जो न तो संस्कृत के हैं न रूढ़ प्राकृत के; किन्तु उन पद्यों में श्राये हुए विमक्त्यन्त पदों को देखकर श्रपभंश का कोई भी विद्वान् उनमें विकसित ग्रपभंश रूप को पा सकता है।

जैन ग्रन्य वसुदेविहिष्ठि श्रावि में प्रापभंश पद्य श्रीर गद्य—इसके उपरान्त जैन-ग्रन्थ वसुदेविहिष्ठ आवश्यक चूणि, कुवलयमाला श्रादि ग्रन्थों में स्पष्ट श्रपभ्रंश-पद्य विद्यमान हैं।

उक्त बौद्ध एवं जैन प्रन्थों का समय—कुवलयमाला में ही सुन्दर संदर्भवाला गद्य श्रपश्रं मिलता है। कुवलयमाला का समय वि० की नवीं शती माना जाता है। श्रावश्यकचूरिंग का समय विक्रम की द्वीं शती है। जैनों का एक ग्रंथ 'विशेषग्गवती' है। उसका समय ७वीं शती है। इसी प्रन्थ में 'वमुदेविहिडि' ग्रन्थ का परिचय दिया हुआं है, जिसका समय भ्वीं-६ठी शती के वीच में माना जाता है। इन जैन ग्रन्थों के श्राघार पर ही साहित्यिक अपभ्रंश का समय विक्रम की पाँचवीं शती के उत्तराघं में पहुँच जाता है।

वौद्ध ग्रन्थों का समय इनसे भी पूर्व जा पहुंचता है। लिलतिवस्तर का समय विकम की चौथी णताब्दी माना जाता है। इससे साहित्यिक अपभ्रंग

किसी चालू मापा को साहित्यिक पद पर पहुँचते-पहुँचते एकाघ शताब्दी का समय तो लग ही सकता है।

बोलचाल की ध्रपभंश तथा साहित्यिक प्रपानंश का समय—इस प्रकार देखने पर बोलचाल का अपभंश पाली, ध्राषंप्राकृत या ग्रधंमागधी का निकटवर्ती है और बोलचाल के अपभंश के पीछे ही साहित्यिक अपभंश का ध्राविभीव घटित प्रतीत होता है। समय की दृष्टि से साहित्यिक अपभंश का श्रीशवकाल विक्रन की तीसरी शताब्दी, किशोरकाल चौथी शताब्दी, ध्रौर पांचवीं शताब्दी के पीछे इसका यौवन काल माना जा सकता है।

'श्रपभ्रं श प्रवन्ध' के सूचक उक्त शिलालेख तथा पाँचवीं-छठी शती के वसुदेविहिंड ग्रन्थ में श्राने वाले अपभ्रं श-पद्य साहित्यिक श्रपभ्रं श के जिस समय की सूचना देते हैं श्रीर उक्त लालतिवस्तर के पद्यों से साहित्यिक श्रपभ्रं श के जिस तिकासमान यौवनकाल का श्रमुमान कराया गया है, उनके वीच में विजय अन्तर नहीं है। इसलिए साधारए। रीति से साहित्यिक अपभ्रं श का समय पाँचवीं शती कहना श्रमुचित नहीं है।

अपभंश का साहित्य साहिय की दृष्टि से देखने पर श्रपम्नंग का साहित्य विपुल है। महाकवि चतुर्मुख, स्वयंमू, त्रिभुवन, तिलकमंजरीकार धनपाल, 'मविसयत्तकहा' का रचयिता द्वितीय धनपाल, पुष्पदंत, कनकामर भीर जोइंदु श्रादि कवियों का श्रपभ्रंश के विकास में बहुत बड़ा योग है।

प्रवहट्ट श्रीर श्रयभंश—कुछ कवियों ने श्रयभंश नापा को 'लब्हट्ट' (श्रयभ्रष्ट) शब्द से अभिहित किया है। अवहट्ट श्रीर अपभ्रंश, इन दो पत्नें के श्रथे में विशेष श्रन्तर नहीं जान पहला।

प्रपन्नं सा वैविध्य — जैन और वौद्ध किवयों ने अपन्नं माना ने समान रूप से रिव दिखलायों है। देशभेद और कालभेद में अपन्नं में ने कि तारतम्य मिलता है। भेदहण्टि से अपन्नं मा के शौरसेन, मानव, पैनान मानि प्रात्तिक भेद किये गये हैं। जिस प्रकार एक सर्वसाधारण 'राहुन' ने प्रान्तिक भेद शौरसेन प्राकृत, मानध प्राकृत आदि कहनाने, उनी रुगा एक सर्वसाधारण अपन्नं म के 'शौरसेन अपन्नं म' आदि मेद हुए। इस मेदि से यह वात याद रखनी चाहिये कि मूल अपन्नं म और प्रान्तिक कराने में असाधारण अन्तर नहीं रहा था।

<sup>\*</sup> संदेशरासक में मापाओं की गणना में अपस्रोत है बहुन है वहहूं प्रवहहूंच (अपस्रांशक) शब्द मिलता है—"अवहहूंच-पहुच-पाइचे स् रेमाइपान्स मासाए।" गाथा—६ सर्वात् स्रवहहूच (अपस्रष्टक), संस्कृत, प्राकृत स्रोर पैताचिक मापान्नों के नाम लिये गये हैं।

राजशेखर श्रीर मार्कण्डेय द्वारा किये हुए श्रपश्रंश-मेद-राजशेखर के काव्यमीमांसा श्रादि अलंकार ग्रन्थों में अपश्रंश के नागर, टक्क, ब्राच्ड श्रादि भेद किये गये हैं। इस मेद-गराना की प्राचीन परंपरा का अनुसरण करके मार्कण्डेय ने अपश्रंश के श्रमेक भेद किये हैं। मार्कण्डेय अपश्रंश के नागर, ब्राच्ड श्रीर उपनागर-इन तीन भेदों को प्रधान समक्तता है। इसके पश्चात् लाट, बौदर्म, बार्बर, आवन्त्य, पांचाल, टाक्क, मालव, कैकय, गौड़, औद्य, पाण्चात्य, पांच्य, कौन्तल, सैंहल, कालिंग्य, प्राच्य, कार्याटक, द्राविड, गौजर, श्रामीर, मध्यदेशीय, बौतालिकी श्रादि सत्ताईसा भेदों की सूचना देता है।

विकास की दृष्टि से अपभ्रंश ने गद्य और पद्य दोनों शैलियों में विकास किया। लेलितविस्तर महापुराण का गद्य-भाग सरल संस्कृत में है और पद्य-भाग अपभ्रंश माषा में है। जिस प्रकार लोक-भाषा के ग्रन्थों में संस्कृत व श्रसंस्कृत जैसी शैली विशेष शोमा देती है, उसी प्रकार लिलितविस्तर की प्रांजल संस्कृत में लोक-माषा की रचना से विशेष सौष्ठव आता है। प्रवन्ध-चिन्तामणि आदि प्रवन्ध-ग्रन्थों की एवं इसी प्रकार के अन्य कथा-ग्रन्थों की रचना-शैली देखकर तथ्य सामने बा सकता है।

लोकभाषामय रास आदि में संस्कृत-शैली जिस प्रकार मली प्रतीत होती है, उसका नमूना पृथ्वीराज-रासो तथा तुलसी-कृत रामचरितमानस में मिल सकता है:—

ग्रादी देव प्रग्मिय नम्य गुरयम् वानीय वन्दे पर्या ।
 सिष्टं घारन घारयम वसुमती लच्छीस चर्नाश्रयम् ।

(पृथ्वीराज रासी, पृष्ठ १)

 श्रतुलितबलधामं स्वर्णशैलाभदेहं दनुजवनकृशानुं ज्ञानिनामग्रगण्यम् । सकलगुरानिधानं वानरासामधीशम् रघुपतिवरदूतं वातजातं नमामि ।

(रामचरितमानस, सुन्दर काण्ड : ३)

# श्रपभंश भाषा की विशेषताएँ

- (१) संस्कृत तथा प्राकृत मापाओं से प्राप्त अन्तिम स्वर का ह्रास हो जाता है।
- (२) श्रन्तिम स्वर के पूर्ण स्वर की मात्रा गैसी हो रहती है।
- (३) द्वित्व व्यंजनों का श्रमाव और प्रथम अक्षर का दीर्घीकरण हो जाता है।

<sup>ि</sup> दे. मार्कण्डेय प्राकृत स० पृष्ठ २ विकागा

- (४) समीप में स्थित स्वरों का संक्रीच हो गया।
- (५) त्रकारान्त पुल्लिंग शब्द के रूपों की प्रधानता हो गयी।
- (६) लिंग-भेद समाप्तप्राय हो गया।
- (७) तृतीया तथा सप्तमी श्रीर चतुर्थी-पंचमी-षष्ठी के रूपों का समन्वय तथा परसर्गों का प्रयोग हुआ।
- (८) पुरुपवाचक सर्वनामों के रूपों में कमी हो गयी।
- (६) विशेषरामूलक सर्वनामों के रूप नामों के समान होने लगे।
- (१०) घातुओं के कालों में न्यूनता होगयी।
- (११) कृदन्त रूपों का ग्रधिक मात्रा में प्रयोग हुग्रा।
- (१२) स्वर ध्वनियां भ्र, इ, ज,—ये ह्रस्व तथा आ, ई, ऊ, ए, क्षो—ये दीर्घ मिलती हैं।
- (१३) व्यंजनों में इ ग्रौर व्य को छोड़ कर सभी ध्वनियाँ मिलती हैं।
- (१४) ग्रन्त्य स्वर का लोप तथा ह्रस्व करने की प्रवृत्ति मिलती है जैसे—प्रिया 7 पिय, सन्ध्या 7 सांभ, क्षेत्रित 7 खेती।
- (१५) उपघा (अन्त्याक्षर से पूर्व श्रक्षर) की सुरक्षा हुई है, जैसे— गोरोचन ७ गोरोअसा, पुष्कर ७ पोक्खर।
- (१६) कहीं-कहीं श्रन्त्याक्षर में व्यजन-ध्विन के लोप हो जाने पर उपवा तथा श्रन्त्य स्वर का संकोच भी हो जाता है, जैसे— पोट्टलिका ७ पोट्टलि, परकीया ७ पराई।
- (१७) श्रादि प्रक्षर के स्वर को सुरक्षित रखने की प्रवृत्ति है, जैसे— गभीर 7 गहिर, तडाग 7 तलाउ, ग्राम 7 गाम।
- (१८) आदि व्यंजन को सुरक्षित रखने की प्रवृत्ति है। म्रादि का 'य' 'ज' में वदल जाता है, जैसे—याति ७ जाइ।
- (१६) मध्यम व्यंजनों का लोप हो गया है, जैसे —परकीय ७ पराई, योगिन् ७ जोई। महाप्राण व्यंजनों के स्थान पर 'ह' हो गया है —यथा, मुक्ताफल ७ मुक्ताहल, शोभा ७ सोहा।
- (२०) म का वें हो गया है जैसे-अमर से भवर, कमल से कवल।
- (२१) भ्रन्तिम व्यंजन का लोप हो जाता है, जैसे-जगत् 7 जग, ग्रात्मन् 7 भ्रप्पा (भ्राप)।
- (२२) नपुंसक लिंग तथा द्विवचन समाप्त हो गये।
- (२३) कारकों में परसर्गों तथा कृदन्तों का प्रयोग होने लगा।
- (२४) सर्वनामों में परिवर्तन हो गया, यत् का 'जो' तथा 'जे' रूप न्ना गया । किम् के स्थान पर क, कि, कवण (कौन) हा गये ।

- (२५) श्रात्मनेपद सर्वथा लुप्त हो गया । धातु-रूप म्वादि-गण हे समान ही चलने लगे ।
- (२६) शब्द-रूपों तथा घातु-रूपों में सरलता श्रा गई।

प्राकृत तथा अपभ्रं श माषाश्रों में ऐसे वहुत से शब्द आ गये थे जिनकी सिद्धि संस्कृत घातुश्रों से नहीं होती थी और न वे तत्सम या तद्मव ही थे। ऐसे शब्दों को देशी कहा जाने लगा और जब ये शब्द अधिक मात्रा में आ गये ही वे देशी माषा के नाम से अमिहित होने लगे।

इस समग्र विवेचन का निष्कर्ष यह है कि-

- (१) श्रपभ्रं श दूसरी शती में आमीरोक्ति के नाम से पुकारी जाती थी श्रीर सिंध, मुलतान तथा उत्तर पंजाब में श्रामीर श्रादि पशु-पालक जातियों द्वारा, जो इन श्रांतों में श्राकर वस गई थीं, बोली जाती थी।
- (२) छठी णताब्दी तक श्रपभ्रंश जो आमीरों की बोली कहलाती पी श्रपभ्रंश नाम से पुकारी जाने लगी भीर उसने अपना साहित्य भी बना लिया था। इसे मामह, दण्डी श्रादि काव्यशास्त्रियों ने भी स्वीकार किया है।
- (३) नवीं शताब्दी में श्रपश्रंश का ग्रामीरों की बोली कहलाना वन्द हो गया और व्यवसायी व्यक्तियों की माषा के रूप में वह पहचानी जाने लगी। श्रस्तु, नवीं शताब्दी तक यह जनसाघारण की माषा हो चली थी और उसका प्रचार दक्षिणा में सुराष्ट्र श्रीर पूर्व में मगध तक था।
- (४) ग्यारहवीं शती के मध्य तक अपश्रंश के कई भेद हो गये। उनमें से एक ने साहिस्यिक माषा के महत्त्व को प्राप्त किया। इस शती के पूर्वार्द्ध तक देश मापाओं का प्रादुर्माव प्रारंग हो जाने पर भी अपश्रंश की प्रधानता थी। देश-मापाओं का प्रारम्भ तो प्रायः सातवीं शताब्दी से ही हो गया था, परन्तु उन्होंने वर्तमान रूप धारण करना वारहवीं शती के अन्त के श्रास-पास आरम किया था। चन्द कवि १३वीं शती के आरंग में हुए थे। माषा का वह श्रारम्भिक रूप चौहान राजा हमीर के समय (१२८३-१३०१ ई०) तक रहा था।
- (४) अपभं म के उपर्युक्त इतिहास का श्रय भारत में आने वाले श्रामीरों को ही है, जिन्होंने देश की भाषा में इतना वड़ा परिवर्तन कर दिया।

<sup>\*</sup>प्रामीर जाति का उल्लेख महामारत में मिलता है। जब अर्जुन कृष्ण की विधवाधों को लेकर लौट रहे थे, उस समय आमीरों ने ही उन पर पंचनद में आक्रमण किया था। आमीरों को मनुस्मृति में ब्राह्मण पिता और अम्बष्ट माता से उत्पन्न माना है—"ब्राह्मणात्  $\times \times \times$  श्रामीरोम्बष्टकाया याम्"—(अध्याय १० १५) जान पड़ता है कि श्रामीर ईसवी शती के आरंग में पंचनद में बसते थे। उनका काम गाय, ऊँट, घोड़े, ग्रादि इधर-उधर

- (६) श्रपभंश भ्रामीरों की निजी भाषा न थी, वरन् उनके उच्चारण से स्थानीय प्राकृत का जो परिवर्तित रूप हुआ, वह पीछे से अपभंश कहलाया। श्रामीर पीछे के श्राये हुए विदेशीय थे। श्रायिवर्त में बस जाने पर उन्होंने स्थानीय प्राकृतों को बोलना श्रारम्म किया, परन्तु वे नवीन माषा का उच्चारण ठीक-ठीक नहीं कर सकते थे। अतः श्रामीरों द्वारा प्राकृत का एक नवीन अपभंश रूप प्रकट हुआ, जो कालान्तर में श्रपभंश के नाम से प्रसिद्ध हुआ।
- (७) आमीर जाति ज्यों-ज्यों पूर्व दक्षिण की ग्रोर बढ़ती गई, त्यों-त्यों यहां की प्रचलित प्राकृतों को बोलने लगी। यही कारण है कि पीछे के वैयाकरणों ने श्रपभ्रं श के कई भेद लिखे हैं।
- (६) राजग्रेखर (६वीं शताब्दी ई०) के समय में श्रपम्नंश का बहुल प्रयोग मारवाड़, टक्क, (पूर्व पंजाव) और मदानक प्रदेशों में होता था। सुराष्ट्र भीर श्रवण (पिश्चमीय राजपूताना) के लोग संस्कृत पढ़ सकते हैं, उसमें श्रप- अंश का मिश्रण रहता है—

सुराष्ट्रत्रवराणद्याः ये पठन्त्यपितसौष्ठवम् । श्रपभ्रंशावदंशानि ते संस्फृतवचांस्यपि ।।

(काव्यमीमांसा पु० ३४)

(६) पीछे श्रपभंश का साहित्य बढ़ता गया श्रीर ग्यारहवीं शताब्दी में इसमें साहित्य-रचना प्रचुरता से होने लगी। यों तो श्रपश्रंश की रचनाएँ १४वीं शती के श्रन्त श्रीर १४वीं के श्रारम्भ तक भी हुई, किन्तु ग्यारहवीं

ग्रामीर जाति कमशः प्रमुता प्राप्त करती गई। ईसवी सन् १८१ में क्षत्रप रुद्रसिंह के समय में उसके सेनापित के आमीर होने का उल्लेख मिलता है। सन् ३०० में में शिवदत्त का पुत्र ईश्वरसेन, जो नासिक का शासक था, आमीर था। इलाहाबाद के स्तंम्म पर खुदे हुए समुद्रगुप्त के लेख (ई० सन् २६०) से पता चलता है कि आमीर ग्रीर मालव जाति राजस्थान, मालवा, और गुप्त साम्राज्य के दक्षिण-पश्चिम की सीमा पर शासन करती थी। इम प्रकार कमशः प्रवल होती हुई ग्रामीर जाति पूर्व ग्रीर दक्षिण की ग्रीर विस्तार करती चली गई। ग्राठनीं शताब्दी में जब 'काठी' लोगों ने सौराष्ट्र पर प्राप्तमण किया, उस समय वह देश ग्रामीरों के ग्रिवकार में था। 'फरिश्ता' ने तो खानदेश के प्रसिद्ध दुर्ग असीरगढ़ को श्रासा नामक महीर का वनवाया हुआ बतलाया है।

घराते फिरना था। इसके लिए पंजाब की विस्तृत उर्वेरा भूमि अत्यन्त उपगुक्त थी।

शती का श्रंत होते-न-होते आधुनिक माषाओं का जोर बढ़ा और उन्हीं में साहित्य की रचना होने लगी।

- (१०) अपश्रंश के विकास को घ्यान में रखकर उसके चार भेद किये जा सकते हैं—(i) भ्रामीरी, (ii) ग्राम्य, (iii) उपनागर तथा (vi) नागर। नागर के तीन भेद हैं—(i) भ्रादि रूप महाराष्ट्री, (ii) हेमचन्द्र द्वारा उल्लिखित तथा (iii) पुरामी हिन्दी।
- (११) प्रमुख रूप से तो नागर, उपनागर श्रौर ब्राचड—ये तीन भेद ही माने गये हैं।

एक हजार ई० के बाद मध्यकालीन भारतीय आर्य माषा के बंतिम रूप अपन्नं श माषाश्रों ने शनैः शनैः अपना रूप बदल दिया और उनमें से आधुनिक मारतीय श्रायं भाषाश्रों का रूप श्राविभूत हुण। हिन्दी के विकास में सबसे श्रीषक योग शौरसेनी श्रोर श्रद्धं मागधी अपश्रंशों का है।

हिन्दी माषा के विकास का इतिहास सामान्यतय। तीन मुख्य कालों में विभाजित किया जाता है: प्राचीनकाल, मध्यकाल भ्रोर आधुनिककाल। प्राचीनकाल की सीमा १४०० ई० तक मानी गयी है। मध्यकाल १८५० तक रहता है श्रीर इसके बाद श्राधुनिक काल का पदार्पण माना जाता है।

वह समय, जबसे हम हिन्दी माषा के इतिहास का प्रारम्भ मानते हैं, वड़ी उथल-पुथल का युग था। हिन्दी-प्रदेश उस समय तीन राज्यों में विमक्त था। पिश्वम के माग में चौहानों का राज्य था जिसकी राजधानी दिल्ली थी। पृथ्वीराज के समय में श्रजमेर का राज्य भी इसमें मिल गया था। दिल्ली राज्य की सीमाएँ पश्चिम में पंजाब के मुसलमानी राज्य में मिली हुई थीं। दिक्षण पश्चिम में राजस्थान के राजपूत राज्य थे श्रौर यहाँ के राजाओं से चौहान राजाओं की घनिष्ठता थी, किन्तु पूर्वी सीमा प्रायः कलहाक्षान्त थी। वहाँ प्रायः घरेलू युद्ध हाते रहते थे। चौहान राज्य के पूर्व में राठौर राज्य था जिसकी राजधानी कन्नौज थी। इसका विस्तार ग्रयोध्या श्रौर काशी तक था। चौहान श्रौर राठौर दरवारों में साहित्य-चर्चा की प्रधानता थी। नरपितनाल्ह का सम्बन्ध श्रजमेर से और चंद का दिल्ली से था। इघर राठौरलंशीय जयचद का दरवार मापा-साहित्य-चर्चा का प्रधान केन्द्र था। राठौर श्रौर चौहान राज्यों के दक्षिण में महोबा का प्रसिद्ध राज्य था। प्रसिद्ध किंव जगनिक इसी राज-दरवार से सम्बन्धित थे।

यह हिन्दी-प्रधान देश सामान्यतया मध्य देश के नाम से श्रमिहित हैं। इसते सम्बन्धित उक्त तीनों राज्य सन् ११६१ ई० के बाद लगभग एक दशव के मीतर ही नष्ट हो गये। इस समय पृथ्वीराज पानीपत के निकट गोरी से हारा। श्रमले वर्ष जयचंद इटावा के पास विजित हुआ। इस प्रकार दोन्ती वर्षं के भीतर ही मुसलमानों ने दिल्ली राज्य के अतिरिक्त कन्नीज से काशी तक के प्रदेण पर अधिकार कर लिया। थोड़े ही समय में महोवा भी उनके हाथों में श्रागया। इस प्रकार समस्त हिन्दी—माणी प्रदेश विदेशी शासकों के अधिकार में आगया। नयी भाषा के विकास को यह बड़ा भारी धक्का था और इसका प्रतिकल हिन्दी को आज तक भोगना पड़ रहा है।

हिन्दी मापा के इतिहास के समग्र प्राचीन युग में मध्य देश पर ही नहीं, शेप उत्तर मारत पर भी मुसलमानों का साम्राज्य कायम रहा। शासकों की मापा तुर्की ग्रीर उनके दरवारों की मापा फारसी थी। इससे हिन्दी के विकास को एक मीपण धक्का लगा। इसका एक कारण यह भी था कि शासकों की रुचि भी जनमापा या जन-संस्कृति के मूल स्रोतों के ग्रध्ययन की श्रीर नहीं थी। साहित्यिक रुचि के जो लोग शासकों के सम्पर्क में रहते थे वे भी हिन्दी के प्रति विशेष रुचि नहीं दिखला सकते थे। परिणाम यह हुआ कि इस शासन के तीन सो वर्षों के युग में हिन्दी भाषा की उन्नति में कोई महायता नहीं मिली। ग्रमीर खुसरो जैसे लोग वहुत कम ही हुए, जिन्होंने, मले ही मनोरजन के लिए ही सही, हिन्दी भाषा से प्रेम दिखलाया। इन्हीं दिनों में पूर्वी गारत में धार्मिक ग्रान्दोलनों का ग्राविमांव हुआ। उनके कारण भाषा की कुछ विकास हुया, किन्तु राज्य ने भाषा के विकास में योग देने के स्थान पर वाधा ही प्रस्तुत की। उन यांदोलनों में गोरखनाय, रामानन्द, कबीर ग्रादि का नाम विशेष रूप से उल्लेखनीय है।

हिन्दी मापा के प्राचीन युग की सामग्री इन स्रोतों से उपलब्ध होती है:---

- (१) शिलालेख, ताम्रपत्र एवं प्राचीन पत्र भ्रादि
  - (२) अपभ्रंश काव्य
  - (३) धार्मिक हस्तलिखित प्रतियां
  - (४) चरण काव्य
  - (४) श्रन्य काव्य ग्रंध
  - (६) पुरानी खड़ी वोली का काव्य।

इत युग के मापा-शिलालेख मिलते हैं किन्तु बहुत कम। राजस्थान के अतिरिक्त अन्य प्रदेशों में भी तत्कालीन शिलालेख मिलते तो हैं, किन्तु कम। इस सामग्री की ग्रोर बहुन कम लोगों का ध्यान गया है। श्री हीरालाल जैसे कम ही गवेपकों ने हिग्दी-शिलालेखों ग्रीर ताम्रपत्रों पर दृक्पात किया है। कमी यह चनुमान या कि हिन्दी के प्राचीनतम नमूने पृथ्वीराज तथा समरसिंह के दरवारों से सम्बन्ध रखने वाले पत्रों के रूप में उपलब्ध हैं, किन्तु वे घप्रामाणिक सिद्ध हुए।

'गोरखनानी' ग्रौर 'पुरातत्त्व निबन्वावली' के प्रकाशन से हिन्दी गवेपकों का ध्यान गोरखनाथ और वज्जयानी सिद्धों की साहित्य—सेवा की ग्रोर भी गया। इन रचनाग्रों के विद्वान् संपादकों की लेखनी से बहुत—सी नवीन सामग्री भी प्रकाश में आयी। जिन कवियों का सम्बन्ध उनत रचनाग्रों से जोड़ा जाता है उनका समय ७०० ई० से १३०० ई० के बीच माना जाता है, किन्तु इन रचनाग्रों की मापा की ग्रभी समुचित परीक्षा होनी है। सिद्धों की मापा (प्रमृखतया प्रारम्भिक सिद्धों की) ग्रमभ्रंश स्वीकार की गयी है, किन्तु ध्यान से देखने पर प्राचीन हिन्दी के स्वरूप का बीजपात भी इन्हीं में देखने को निल जाता है। महामहोपाध्याय हरशसाद शास्त्री के 'बौद्धगान ग्रौ दोहां के प्रकाशन से विद्वानों को इस साहित्यिक धारा का प्रथम परिचय प्राप्त हुग्रा।

इसके अतिरिक्त पुरानी हिन्दी के कुछ नमूने पण्डित चन्द्रघर शर्मा गुलेरी के 'पुरानी हिन्दी' शीपंक लेख में मिलते हैं। इनमें हिन्दी के प्राचीन रूप कम ही मिलते हैं क्योंकि जिन ग्रन्थों का सदर्भ इस लेख में मिलता है वे गंगा की घाटी के बाहर के प्रदेशों में बने थे। अधिकांश उदाहरणों में प्राचीन राजस्थानी के नमूने ही मिलते हैं। इन उदाहरणों की भाषा में अपभ्रंश का इतना अतिरेक है कि उन्हें हिन्दी के अन्तर्गत न रख कर तत्कालीन अपभ्रंश के अन्तर्गत रखना ही अधिक उचित होगा। फिर भी इनसे हिन्दी भाषा की पुरानी परिस्थितियों का अनुमान तो लगाया ही जा सकता है।

इस युग की भाषा के बहुत से नमूने चारण काव्य, धार्मिक काव्य तथा लौकिक काव्य में मिलते हैं, किन्तु माषा-शास्त्र की कसौटी पर ये संदिग्ध प्रतीत होते हैं क्योंकि ये प्रामाणिक हस्तलिखित प्रतियों से नहीं दिये गये।

इस काल की मापा के अध्ययन में अधिक सहायता हमें या तो पुराने लेखों से मिल सकती है या हस्तिलिखित प्रतियों से जो १४०० ई० कें प्रासपास की हैं या पहले की हैं।

हिन्दी मापा के विकास के श्रष्ट्ययन के लिए हिंदवी या दिस्ती हिन्दी का श्रष्ट्ययन भी श्रावश्यक है। दिस्ती हिन्दी का साहित्य मोहम्मद तुगृलक के दक्षिण पर आक्रमण के बाद सन् १३२६ के श्रासपास ही निर्मित होने लगा था। यह कहने की आवश्यकता नहीं है कि दिस्ति हिन्दी के प्रादुर्माव में मुमलमान मूफी फकीरों का विशेष योग रहा है। उनकी रचनाश्रों का लक्ष्य धर्म-प्रचार था। इन रचनाश्रों की मापा पुरानी खड़ीबोली है। इन लिक्कों में स्वाजा बन्दानवाज़ का नाम विशेष रूप से उल्लेखनीय है। बंदानवाज़ का ममय १३२१-१४५२ ई० माना जाता है।

हिन्दी मापा का मध्यकाल १४०० ई० से १८५० ई० तक फैला हुआ है। इस काल के प्रारम्भिक दिनों में देश की परिस्थितियों में मारी मोड़ आये। इसी युग में देश की वाग्डोर तुर्कों के हाय से सूरों तथा मुगलों के हाथ में गई। ये सम्राट जनता को समभने—समभाने का प्रयत्न करने लगे। णामन की ग्रोर से शांति के प्रयत्न वढ़ जाने से लोगों का हौसला साहित्यिक चर्चा की ग्रोर मी हुगा। इस युग में साहित्यिक विकास के साथ मापा मी प्रौढ़ता की दिणा पकड़ती गयी।

इस युग में हिन्दी प्रदेश में माषा के तीन रूप सामने आते हैं—खड़ी वोली, अजमापा तथा श्रवधी। इनके मिले-जुले नम्ने कबीर ग्रन्थावली की माषा में मिल जाते है। खड़ोबोली ने मुसलमानों के घरों की श्रोर श्रधिक तेजी से चलना प्रारम्भ किया तो ब्रजमाषा ने देश—व्यापी नैं ज्यान ग्रान्दोलन के माध्यम से कृष्ण काव्य में आविमांव का मार्ग खोजा। श्रवधी सूफीकाव्य के माध्यम से प्रगति—माग पर आयी और कुछ पूर्वी प्रदेशों के रामकाव्य रचियताओं के प्रयत्नों से मी आगे बढ़ी, किन्तु ब्रजमाषा ने उसकी स्पर्धा को सफल न होने दिया; अतएव रामचरितमानस में श्रपनी चरमोन्नित दिखाकर श्रवधी ठण्डी पढ़ गई। हाँ, सूफीकाव्य में इसको कुछ प्रोत्साहन मिलता रहा, किन्तु नगण्य सा। अवधी में पदमावत, मधुमालती और रामचरितमानस ज़ैसी रचनाएं वहुत कम ही श्रायीं और जो श्रायीं उनका साहित्यक मृत्य इतना नहीं है। विकास की दृष्टि से माषा का भी विशेष मृत्य नहीं है।

इधर वजमावा ने श्रपने विकास का इतिहास बनाना 'प्रारम्भ कर दिया। कहा जा चुका है कि ब्रजमावा को वैज्यव सम्प्रदायों का बड़ा मारी सहयोग मिला। वल्लभाचार्य के प्रोत्साहन से सोलहवीं मती के पूर्वार्द में प्रजमावा का साहित्यक विकास हुआ। इस सम्बन्ध से ब्रजमावा की जो साहित्यक धारा प्रवाहित हुई उसका केन्द्र मध्य देश का पश्चिमी भाग था, इसिलए ब्रजमावा साहित्य को घम के साथ देशी-विदेशी राजाश्रों का संरक्षण भी मिला। एक बारगी ब्रजमावा देश के कोने-कोने में धम-मागं से जा पहुँची। इतना हो नहीं, कुछ साहित्यकार तो इसके माधुर्य श्रादि गुणों से ही इसकी घोर धाइण्ट हुए। परिगामतः बंगाल, श्रासाम, विहार, मध्य देश, राजस्थान, गुजरात श्रादि प्रदेशों में ब्रजमावा की साहित्यक दुंदुमी बज उठी। बंगाल में 'द्रजदुली' तथा राजस्थान में 'पंगल' ने ब्रजमावा के आधिपत्य को श्रिरसा स्त्रीकार किया। गुजरात के कृष्णमक्त किया। किया गुजरात के कृष्णमक्त किया। किया ने भूमिका पर साहित्यिक सम्मान देते रहे। इसलिए एक कोर जहाँ श्रप्टछाव के कवियों तथा तुलसी श्रादि की रचनाग्रों ने श्रजमावा का सम्मान दहाया तो दूसरी श्रोर नरसी मेहता तथा व्रजवुली के कृष्ण मक्त

गायकों ने उसको सम्यक् प्रतिष्ठा प्रदान की । ज्ञजमापा का सम्मान यहाँ देव बढ़ा कि सत्रहवीं शती का समग्र हिन्दी साहित्य ब्रजमापा में ही रचा गया। ब्रजमापा को एक श्रोर साहित्यिक और घामिक प्रतिष्ठा मिली तो दूसरी गोर रूप को परिष्कार की गरिमा भी प्राप्त हुई। इघर श्रन्य प्रादेशिक मापाओं के सम्पर्क से ब्रजमापा ने श्रपने शब्द—कोश का विकास भी किया। बुन्देलखंडी, राजस्थानी, गुजराती श्रादि श्रनेक माषाओं के शब्द—संगम से मापा की गरिमा वृद्धि को प्राप्त हुई।

प्राचीन ग्रीर मध्यकातीन हिन्दी के ग्रन्थों में कहीं—कहीं खड़ीबोली का रूप विखरा मिलता है। रासों से लेकर भूपण तक की भाषा में खड़ी-वोली के प्रयोग विद्यमान हैं। इधर कवीर प्राचीन हिन्दी और मध्यकालीन हिन्दी के स्वरूप के जोड़ने में एक संयोजक का काम करते हैं। यह तो पहले ही कहा जा चुका है कि कवीर की मापा खड़ीबोली के प्रयोगों से श्रोतग्रोत हैं, किन्तु उसे स्वतंत्र रूप से खड़ी हुई बोली की ग्रमिधा देना संभव नहीं हैं स्योकि वह स्थान—स्थान पर श्रपनी स्वतंत्रता में लड़खड़ाती हुई ब्रज, श्रवधी आदि की सहायता के लिए भुक जाती है।

इस विवेचन मे यह स्पष्ट है कि खड़ीबोली का अस्तित्व तो प्राचीन काल से ही था; हाँ, हिन्दू कवियों ग्रीर लेखकों के साहित्य में इस वोली का प्रयोग श्रविकता मे नहीं होता था। उस समय बहुत संगव है कि खड़ीबोली मुसलमानी बोली समभी जाती रही हो। इसका प्रमारा कवीर की भाषा से उतना नहीं मिलता जितना खुसरो, बन्दानवाज आदि की भाषा से मिलता है। १८वीं शताब्दी में तो खड़ीबोली को मुसलमान शासकों का संरक्षण ही निल गया श्रीर साहित्यिक सम्मान भी मिलने लगा । १८५० ई० के श्रासपास तो हिन्दू लेखक और कवि मी इस वोली की ओर मुक ग्रांये । १८वीं शती के पूर्व मुनलमान कवि यदि नाषा में साहित्यिक रचना प्रस्तुत करते थे तो वे प्राय: अजमापा या श्रवधी का प्रयोग करते थे। खड़ीवोली उर्दू के प्रयम कवि के रूप में हैदराबाद (दिक्खन) के बली का नाम उल्लेखनीय है। इनका कविता-काल यठारहवी शती का प्रारम्म माना जाता है। श्रठारहवीं श्रीर उन्नीसर्वी शती में खड़ी बोली ने श्रनेक मुसलमान कवियों का श्रादर प्राप्त किया श्रीर उमका स्वरूप अधिकाविक माजित होता चला गया। खड़ीबोली के विकास की दृष्टि से मीर, सौदा, इत्या, गालिब, ज़ीक श्रीर दाग का नाम उल्लेखनीय है।

भटारहवीं जाती का अन्त होते—न-होते परिवर्तन के भीके प्रतीत होने लग गये । राजनीतिक उथल-पुथल ने मध्य देश की मापा हिन्दी को मी प्रमावित किया। करा उर्जा के किस्सा के किस्सा के किस क्षीए। होने लगी थी और मुसलमानों में खड़ीबोली दिन-दिन जोर पकड़ती जा रही थी। उन्नीसवीं शती में राजनियक कारणों ने खड़ीबोली को कुछ भीर वल दिया। फोटंबिलियम कालेज के भ्रधिकारियों के प्रयत्न, इस संबंध में, प्रमुखता से उल्लेखनीय हैं। प्रेमसागर और नासिकेतोपाच्यान की रचनाएँ हिन्दी के प्रचार में सहयोगिनी सिद्ध हुई।

प्रारम्भ में खड़ीबोली के ग्रंथों पर ग्रजमापा का प्रमाव दिखायी पट्ता है नो स्वामाविक मी था। वाद में खड़ीबोली का गद्य भी साकार होने लगा। उन्नीसदीं ग्रती के उत्तराद्धं में खड़ीबोली का गद्य प्रचार को प्राप्त हुआ। इस समय धर्म श्रीर साहित्य दोनों ने खड़ीबोली की सेवा में ग्रपने को जुटा दिया। महिष दयानन्द श्रीर मारतेन्द्र याबू हरिश्नन्द्र के प्रयत्न इस दिशा में सराहनीय है। श्रद्धारेजों के सम्पर्क से मारत की राजनीतिक और सामाजिक विचार—धाराश्रों ने श्रगड़ाइयों लीं भौर मुद्रग्य—यंत्रों का सह-योग पाकर वे श्रात्मामिक्यंजन के साथ—साथ खड़ीबोली के उत्यान में मो बढ़ी सहायक सिद्ध हुईं। बीसवीं ग्रती में खड़ीबोली को गद्य और पद्य दोनों के लिए "समादृत कर दिया गया। वह दोनों शैलियों की एकमात्र गाहित्यिक मापा होगयी। वजनापा में कविता करने की गैली अभी तक पूर्ण रूप से लुप्त नहीं हुई है। मथुरा, मरतपुर, ध्रलीगढ़ श्रीर ध्रागरा के कुछ पुरानी पठति के कवि श्रव मी पुराने छंरों के लिए बजमापा को ही सँगाल तेते हैं, यद्यिप वे शिष्ट बोलचाल की बोली के रूप में खड़ीबोली का ही उपयोग करते हैं।

ं खड़ीबोली की प्रारमिक किवताओं में प्रजमापा का पुट मी मिलता है, बिल्कुल उसी प्रकार जिस प्रकार लल्लूलाल श्रादि के खड़ीबोली—गद्य में ब्रजम पा का । श्रीघर पाठक की खड़ीबोली किवता के माधुर्य में प्रजमापा के पुट का भी योग है । श्राज खड़ीबोली परिवर्तन-पथ का विगर्जन करके स्पैयं को प्राप्त हो गयी है । इस युग को खड़ीबोली का वैभव-काल कह सकते हैं । यद्यपि श्रमी इसके महत्त्व को राजनीतिक भूकंपीं के भटकों का सामना करना पड़ रहा है, किन्तु इनके दिन इनेगिने हैं ।

विगत दो सौ वर्षों से मेरठ-विजनौर को जनता की पद्या दोली ने खड़ी होने के लिए अनेक सहारे खोजे और घीरे-घीरे वह इतनी स्वतंत्र और घ्यापक हो गयी है कि दक्षिण और पूर्व के लोग भी उनके अध्ययन में जुट गये है। उनके अध्ययन के लिए जहां उनके साहित्यक विकास को विस्मृत नहीं किया जा सकता उसी प्रकार उसके शब्द-विकास को भी विस्मृत नहीं किया जा सकता। इस कृति में अधिकांत्रत: हिन्दी के तद्भार शब्दों के विकास पर ही विचार किया गया है। कहीं-कहीं प्रयोजनवन्न कुछ ऐसे देशी शब्दों को मी

प्रस्तुत किया गया है जिनके संबंध में लोगों को कुछ आंतियाँ बनी हुई है। जिस प्रकार भ्रमेक देशी, विदेशी शब्द खड़ीबोली की सम्पत्ति वन गये हैं उन्नें प्रकार कुछ नये शब्दों का निर्माण श्रव भी होता जा रहा है; बतएव हिन्दी भाषा का शब्द-समूह भाषा की उस स्थिति की सूचना देता है जिसमें उसने पाचन-शक्ति बहुत बढ़ जाती है। बास्तव में यह शक्ति ही मापा की सम्पन्नता है। भ्राज अंग्रेजी ने जो लोकप्रियता प्राप्त कर रखी है उसका एक कारण उसकी पाचन शक्ति की वृद्धि श्रथीत उसकी आग्रहण क्षमता भी है।

कहने की आवश्यकता नहीं कि नये सम्पर्कों और नयी आवश्यकताओं है भाषा का भंडार वढ़ता है। यह भंडार उतना दढ़ाने से नहीं वढ़ता जितना सहज रूप में वढ़ता है क्योंकि सहज व्यवहार में आकर अनेक शब्द, चाहे वे वाहर के ही हों, मापा के अपने हो जाते हैं और वे नूतनायं की अभिव्यक्ति में सहज समुचित योगदान प्रदान करते हैं। इस दृष्टि से हिन्दी मापियों का यह दृष्टिकोण अनुचित नहीं है कि वे व्यावहारिक मापा में इतर मापाओं के प्रद्रां का अनादर नहीं करते। यह हो सकता है कि साहित्यिक रचनाओं में ऐसे प्रद्रां की मर्ती न की जाये। किन्तु जो शब्द हिन्दी के व्यावहारिक सेवक होकर सेवा—प्रवृत्त होना चाहते हैं उनको भी उचित सम्मान मिलना चाहिये। इसवे हिन्दी की शक्ति बढ़ेगी, वह व्यापक लोकप्रियता प्राप्त करेगी और देश में मावात्मक एकता की प्रतिष्ठा में अपना समुचित योगदान देगी।

हिन्दी का शब्द-मण्डार काफी बढ़ चुका है और बढ़ता जा रहा है, किन्तु उससे हमारा सम्यक् परिचय नहीं है। बहुत से शब्दों से हमारा परिचय न होने का एक कारण यह मी है कि वे विदेशी होते हुए भी हमारी भाषा में दूष में पानी की तरह समाविष्ट हो गये हैं, किन्तु बहुत ने ऐसे शब्द भी हैं जो मारतीय श्रायं माषा परिवार के हैं और उनसे हमारा परिचय नहीं है। निःस्सन्देह इन शब्दों का स्रोत हम मध्यकालीन भारतीय आर्य भाषाभों में श्रोर फिर प्राचीन मारतीय श्रायं नापाओं में खोज सकते हैं। इस परिचय के लिए प्रावश्यक है कि हम हिन्दी में प्रचलित शब्द को प्राकृत शब्द-समूह में देखें श्रोर संस्कृत शब्दसमूह में भी उसकी गवेषणा करें। लेखक की इसी खोज का परिणाम प्रस्तुत तद्भव शब्दावली है। संस्कृत को प्राचीन भारतीय श्रायं नाषा का प्रतिनिधि मानकर शब्द-विशेष को वहीं से देखना प्रारम्भ किया गया है। इसके वाद उसने मध्यकालीन मारतीय श्रायं भाषा में श्रयत् प्राकृत या ग्रपन्न में क्या स्वरूप ग्रहण किया है, यह देखने का प्रयत्न भी किया गया है। श्राज हिन्दी में उसका क्या स्वरूप हो गया है श्रीर उसका ब्यवहार प्रमुख्दाः किस श्रयं में होता है, इस पर भी विचार किया गया है।

यह कहने की आवश्यकता नहीं कि हिन्दी शब्द समूह में विकास की दृष्टि से तद्भव शब्दों का प्रमुख स्थान है क्योंकि यह एक ऐसा शब्द-समूह है

जिसके मूल के परिचय के बिना कई बार श्रयं-ग्रहण में भ्रान्ति हो जाती है। प्राचीन श्रीर मध्यकालीन हिन्दी के श्रनेक शब्द प्रत्यक्षत: हमें एक श्रथं से श्रवगत कराते हैं किन्तु वस्तुत: उनका प्रयोग किसी दूसरे श्रयं में ही होता है। ग्रमीष्ट श्रयं तक पहुँचने के लिए हमें शब्द के विकास के इतिहास का ज्ञान मी होना चाहिये। यह काम सामान्य व्यक्ति का नहीं है, केवल भाषा— विज्ञान का विद्यार्थी ही इस दृष्टि को प्राप्त कर सकता है श्रीर उसी विद्यार्थी के लिए प्रस्तुत तद्भव शब्दावली की रचना की गयी है।

यह ठीक है कि सामान्यत: हिन्दी का कोई मी तद्मव दो श्रेणियों को पार करके तीसरी पर हमें मिला है किन्तु उन श्रेणियों का समुचित ज्ञान मापा-विज्ञान के विद्यार्थी को श्रवश्य होना चाहिये जो अध्ययन और श्रम्यास से ही सम्मव है। मापा-विज्ञान के विद्यार्थी को इन शब्दों के विकास का परिचय प्राप्त करने के लिए घ्विन-परिवर्तन के अनेक प्रकारों श्रीर कारणों से भी श्रवगत होना चाहिये क्योंकि जब तक वह यह नहीं जानता कि श्रमुक घ्विन ने श्रमुक स्तर पर श्रमुक रूप घारण किया है तब तक वह शब्द के ममं से, साथ ही श्रयं के ममं से मी, वंचित रहता है। किस प्रकार का घ्विन परिवर्तन हुआ श्रीर क्यों हुला, यह जानकर ही साहित्य का विद्यार्थी शब्द की श्रात्मा में प्रवेश कर सदता है श्रीर वह साहित्य-मर्मज्ञ के सिए आसावश्यक है।

# घ्वनियां घौर उनका वर्गीकररा

कार्य मापा में प्राचीनकाल से ही दो प्रकार की ध्वनियों का प्रयोग होता रहा है। वे हैं स्वर और व्यंजन। स्वर वे ध्वनियों हैं जिनके उच्चारण में उच्चारण अवयवों का स्पर्श नहीं होता, वायु मुख-विवर के बीच से ही निकल जाती है। व्यंजन वे ध्वनियों हैं जिनके उच्चारण में वायु उच्चारण— भवयवों को स्पर्श या धर्ष करती है। स्वर श्रीर व्यंजन, दोनों के उच्चारण में प्रयत्न और उच्चारण—स्थान दोनों ही भ्रावश्यक हैं। इसलिए ध्वनि-वर्गीकरण के दो प्रधान श्राधार हैं—प्रयत्न और उच्चारण-स्थान।

वाह्य और भ्राम्यन्तर के भेद से प्रयत्न भी दो प्रकार के होते हैं। मुख-विवर से वाहर होने वाले प्रयत्न को वाह्य तथा मीतर होने वाले प्रयत्न को आम्यन्तर कहते हैं। मुख-विवर का भ्रारम्म कंठ-पिटक से होता है। इसके पूर्व स्वर-तंत्री होती है, जो ध्विनयों के उच्चारए। में काम करती है। इसी के प्रयत्न के प्रनुसार ध्विनयों प्रमावित होती हैं। वाह्य प्रयत्न के अनुसार ध्विनयों के दो रूप निलते हैं: घोप और भ्रघोप। घोष ध्विनयों के उच्चारए। में स्वर-तंत्री में कंपन पदा हो जाता है। समस्त स्वर तथा वर्गों के तृतीय, चतुर्य और पंचम वर्ण य, र, ल, व और ह घोष व्वनियाँ हैं। शेष व्वनियाँ श्रर्थात् वर्गों के -प्रथम, द्वितीय वर्ण श, ष श्रौर स अघोष हैं।

ग्राम्यन्तर प्रयत्न के भ्रनुसार स्वरों के चार भेद हैं — संवृत, ग्रर्द्ध संवृत ग्रीर विवृत तथा अग्र, मध्य, पष्च एवं व्यंजनों के श्राठ भेद — स्पर्श, स्पर्श-संघर्षी, संघर्षी, श्रनुनामिक, पाष्ट्रिक, लुंठित, उत्क्षिप्त ग्रीर अर्द्धस्वर हैं। इनका परिचय इस प्रकार है:—

- १. संवृत स्वर—इनके उच्चारण में मुख—द्वार बहुत संकरा हो जाता है, किन्तु इतना संकरा नहीं होता कि किसी प्रकार का स्पर्ण हो—इ, ई ग्रौर उ, ऊ सवृत स्वर हैं।
- २. श्रद्धं संवृत—इनके उच्चारण में मुख-द्वार श्राघा सँकरा होता है। ए ग्रोर ओ इसी प्रकार के स्वर हैं।
- ३. भर्द विवृत—इनके उच्चाररा में मुख-द्वार अधखुला रहता है। एँ तथा भ्रो इसी प्रकार के स्वर हैं।
- ४. विवृत-इनके उच्चारण में मुख-द्वार पूरा खुल जाता है, जैसे भ्र, भ्रा।
- ५. स्वरों के उच्चारण में कमी जीम का अग्र भाग जठता है, कमी मध्य भाग और कमी पश्च भाग। ई, ए और एँ ग्रग्न स्वर हैं, ग्रामध्य स्वर तथा आ, ऊ और ओ पश्च स्वर हैं।
- ६. स्पर्शे ध्यंजन—इनके उच्चारण में मुख-द्वार बंद होकर फिर खुलता है जिससे उच्चारण—प्रवयव एक-दूसरे का पूर्णतः स्पर्श करते हैं। पहले वायु मुख में विल्कुल रुक जाती है श्रीर फिर एक फ्रोंके से घक्का देकर बाहर निक-लती है। इससे एक स्फोट की घ्विन होती है। इस कारण इनको स्फोट वर्ण भी कहते हैं। इस वर्ग के व्यंजनों में क से लेकर म तक के व्यंजन सिम्म-लित हैं।
- ७ स्पर्श संघर्षी—इनके उच्चारण में उच्चारए। मनयवों में स्पर्श की प्रतीति के साथ-साथ उनसे हवा थोड़ी रगड़ खाकर निकलती है जिससे थोड़ी ऊष्म ध्वनि मी सुन पड़ती है। इस कारण इनको स्पर्श-संघर्षी या स्पर्श-घर्ष कहते हैं। हिन्दी के च, छ, ज और भ वर्षा इसी कोटि के हैं।
- द. संघर्षों या घर्षं वर्णं इनके उच्चारण में वायु-मार्ग किसी एक स्थान पर इतना सँकरा हो जाता है कि वायु के वाहर निकलने में सर्प की जैसी मीत्कार व्वनि प्रथवा ऊष्म व्वनि होती है। इनके उच्चारण में जिह्ना और दतमूल अथवा वर्त्स के वीच का मार्ग खुला रहता है, विल्कुल बन्द नहीं हो जाता। इससे वायु रगड़ खाकर निकलती है। इन्हें घर्ष अथवा विवृत व्यजन कहते हैं। इनके उच्चारण में वायु कहीं इकती नहीं है। इससे इन वर्णों

को सप्रवाह, श्रव्याहत ग्रयंवा श्रनंबरुद्ध मी कहते हैं। स. श, प और ज़ ऐसे ही घपं वर्ण हैं। कुछ विद्वान् इन ध्वनियों में फ, ब, ख और ग को भी सम्मि-लित कर लेते हैं।

- ह. श्रनुनासिक—जिस वर्ण के उच्चारण में मुख किसी एक स्थान पर बन्द हो जाता है और कोमल तालु (कंठस्थान) इतना भुक जाता है कि वायु नासिका में से निकल जाती है श्रथात् जिसके उच्चारण मे दोनों हाठ, जीभ-दांत, जीम-मूर्द्धा या जीम-पष्च श्रीर कोमल तालु आदि का स्पर्श होता है श्रीर बायु मुख में गूँजती नासिका—मार्ग से निकलती है, वह श्रनुनासिक श्रथवा नासिक्य-ध्वनि कहलाती है।
- १०. पार्विक-इस व्वित के उच्चारण में वायु मुख के मध्य में हक जाती है और जीम के अगल-बगल से बाहर निकलती है। यह भी सप्रवाह व्यंजन है। हिन्दी 'ल' इसी वर्ग की व्यक्ति है।
- ११. लु जित-इसके उच्चारण में मुख-द्वार जीम की नोंक से वहुन जल्दी-जल्दी बन्द होता है। जीम बेलन की तरह लपेट खाकर तालु को छूती है। इस वर्ग की ध्वनि 'र' है। इसका एक नाम लोहित भी है।
- १२. जिस्सप्त जिस्सप्त जन ध्वनियों को कहते हैं जिनमें जीम तालु के किसी माग को वेग से मार कर हट जाये, जैसे इ तथा द । डा० कादिरी और डा० चटर्जी ने 'र' को जिस्सप्त बतलाया है। इ और द की गणना 'वाइनजात' ध्वनियों में मी की गयी है।
- १३. पर्व स्वर—वे घ्वनियाँ हैं जो साधाररातया व्यंजनवत् व्यवहृत होती हैं, किन्तु कमी-कमी स्वर हो जाती हैं। ये श्रुति घ्वनियाँ हैं जो एक प्रकार से स्वर श्रीर व्यंजन के बीच में हैं। इनके उच्चारण का श्रारम्म स्वर-स्पिति से होता है। य और व इसी प्रकार की घ्वनियाँ हैं। इन दोनों के उच्चारण में उच्चारण—भवयव अम से पहले इ या उ की स्थिति में श्राते हैं, फिर पोड़ी देर एक कर मांगामी स्वर या व्यंजन की स्थिति में चले जाते हैं। इससे ये घ्वनियाँ श्रुति हैं।

# उच्चारण-स्थान के घाषार पर ध्वनि-मेद: —

- १. भोष्ठ्य-जिन व्वनियों के उच्चारण में केवल भोठों का प्रयोग होता है वे भोष्ठ्य व्वनियां कहलाती हैं जैसे-प, फ, ब, भ, म, व, उ, ऊ।
- २. दन्तोष्ठ्य—जिन ध्वनियों के उच्चारण में ऊपर के दौत तथा नीचे का भोष्ठ का प्रयोग होता है वे दन्तोष्ठ्य कहलाती हैं, जैसे — वृ तथा फ़।

<sup>ै</sup> पह ध्वंति जिह्नोत्कंपी भी वतायी गयी है, किन्तु इसके उच्चारण में जीभ में चत्कंपन न होकर उसका उत्कोप हो होता है।

- ३. दन्त्य-जिनके उच्चारण में जीम दांत को छूती है वे दन्त्य ध्वनियां कहलाती हैं जैसे त, थ, द, घ।
- ४. वर्स्य इन ध्वनियों के उच्चारण में वर्त्स (मसूड़ा) और जिह्नाग्र का प्रयोग होता है। न, ल, र, स, ज़ ग्रौर च वर्ग की ध्वनियाँ इसी वर्ग की हैं।
- प्रतालव्य इनके उच्चारण में जीम तालु का स्पर्श करती है। च, छ, ज, भ, य, श ग्रीर इ ध्वनियाँ इसी वर्ग के अन्तर्गत आती हैं।
- ६. मूर्ड न्य जिन ध्विनयों के उच्चारए। में कठोर तालु जीम द्वारा छू जाता है, वे मूर्ड न्य कहलाती हैं। संस्कृत की ट, ठ, ड, ढ, ण, ऋ तथा प ध्विनयाँ मूर्ड न्य मानी गयी थीं। हिन्दी में इनका उच्चारए। वदल गया है। शायद ही कोई वक्ता इनका सही उच्चारण करता हो; श्रतएव मूर्ड न्य के स्थान पर इनको तालव्य ही कहा जा सकता है।
- ७. फण्ठय-जिन व्वितयों का उच्चारण कंठ से होता है वे कण्ठ्य कहलाती हैं। क, ख, ग, घ, ङ भ्रौर 'भ्र' इसी वर्ग की व्वितयाँ हैं।
- द. जिह्नामूलीय—जिन घ्वनियों के उच्चारण में जिह्नामूल या जिह्नापश्च का उपयोग किया जाता है, उन्हें जिह्नामूलीय, श्रिलिजिह्नीय या जिह्नापश्चीय कहते हैं। इनके दो स्वरूप होते हैं: एक तो स्पर्ण ध्वनिका और दूसरा घर्ष या संघर्षी ध्वनि का। क, ख, ग इसी प्रकार की घ्वनियों हैं।
- ६. स्वरयंत्रमुखी जो ध्विनयाँ स्वर-यंत्र-मुख से उच्चरित होती हैं उन्हें स्वरयंत्रमुखी कहते हैं। इनको स्वरयंत्र स्थानीय, काकल्य ग्रयवा उरस्य भी कहते हैं। 'ह' तथा विसर्ग ध्विनयाँ इसी प्रकार की हैं।

स्वरतंत्रियों के श्राधार पर व्यंजन-मेद—इस श्राघार पर व्यंजनों के दो भेद होते हैं: घोष तथा श्रघोष ।

- १. घोष—जिनके उच्चारण में बीच से निकलती हुई वायु स्वरतंत्रियों में कंपन उत्पन्न करदे वे ध्वनियां घोष कहलाती हैं। पांचों वर्गों की अन्तिम तीन ध्वनियां तथा य, र, ल, व, ज, ग, ह, ड़, ढ़ श्रादि घोष हैं।
- २. श्रघोष जिन ध्वितयों के उच्चारण में स्वरतंत्रियों में कोई कंपन नहीं होता। पाँचों वर्गों की प्रथम दो ध्वितयाँ, क्, ख़, फ़, स, श श्रादि ध्वितयाँ हिन्दी में श्रघोष मानी जाती है।

घोप वर्णों को नाद, कोमल या स्वनंत कहते हैं तथा श्रघोष वर्णों को श्वास या कठोर कहते हैं।

प्रारात्व के आधार पर हिन्दी-ध्वनि-भेदः —

प्राण श्रोर वायु समानार्थक शब्द हैं। श्वास शब्द भी 'प्राण' के ग्रयं में ही प्रयुक्त होता है। प्राण या श्वास-योग की दृष्टि से हिन्दी-इवनियाँ दो प्रकार की कही गयी हैं—महाप्राण या सप्राण तथा अल्पप्राण या अप्राण ।' जिस ध्विन के उच्चारण में प्राण या भ्वास अधिकता से प्रयुक्त होता है उसे महाप्राण या सप्राण ध्विन कहते हैं भौर जिसके उच्चारण में उसका कम प्रयोग होना है उसे अल्पप्राण या अप्राण कहते हैं।

हिन्दी में प्राण-ध्विन का प्रतिनिधित्व 'ह' ध्विन करती है । इस कारण महाप्राण ध्विन को ह-युक्त तथा भ्रत्पप्राण ध्विन को ह-रहित कहते हैं ।

कुछ विद्वानों की मान्यता है कि प्राणस्व केवल स्पर्श व्वितयों में ही होता है। मैं समभता हूँ कि संघर्षी व्वितयों के भ्रलावा अन्य सभी व्वितयों में महाप्राण या अल्पप्राण की स्थिति हो सकती है। ल्ह, न्ह, ढ़, र्ह ग्रादि व्वितयों में इसके उदाहरण मिलते हैं। हिन्दी की महाप्राण ध्वितयों ये हैं—ख, घ; छ, भ; ठ,ढ; थ, ध; फ, म; न्ह, म्ह, न्ह, र्ह, ढ़; तथा ये ध्वितयों अल्पप्राण हैं:—क, ग, ङ; च, ज, ञा; ट,ड, ढ़, ण; त, द, न; प, ध, म।

उच्चारए के श्राधार पर हिन्दी-ध्विन-भेद—इस आघार पर तीन भेद भिलते हैं: सशक्त, श्रशक्त श्रीर मध्यम । जिन ध्विनियों के उच्चारण में मुँह की मांसपेशियों दृढ़ बनी रहें वे सशक्त ध्विनियों कहलाती हैं, जैसे ट्, स्, । श्रणक्त ध्विनियों के उच्चारण में मांसपेशियों ढीली रहती हैं। र्, ल् इसी प्रकार की ध्विनियों हैं। च्, श् श्रादि ध्विनियों को 'मध्यम' के श्रन्तर्गत गिना जाता है।

प्रमुनासिकता के प्राप्तार पर ध्विन-भेद—इस आधार पर व्यंजन-ध्विनयों के तीन भेद होते हैं: १ अनुनासिक, सानुनासिक एवं अननुनासिक। इ ्ञ्, ण्, न्, भीर म् अनुनासिक ध्विनयों हैं; कें, जें, तें भ्रादि सानुनासिक ध्विनयों है, तथा क, च, छ, थ, ल, ग भ्रादि सभी ध्विनयों जिनका धनुनासिकता या नासिक्यता से कोई संबंध नहीं है, अनुनासिक हैं।

ष्यंजन-संयोग के प्राधार पर मेद—हिन्दी माषा में व्यंजनों का प्रयोग दो रूपों में होता है—एक तो संयुक्त रूप में तथा दूसरा प्रसंयुक्त रूप में । क, ट, ग, च बादि प्रसंयुक्त व्यंजन हैं इनमें केवल स्वर-योग होता है। दूसरे वे व्यंजन हैं जो संयुक्त होते हैं, जैसे-क्क, क्ख, क्ष (क्श), त्र (त्र), ज्ञं (ज्ञा) प्रादि । इनके भी दो भेद हैं—द्वित्व व्यंजन, जैसे कच्चा, इसमें दोनों निले व्यंजन एक ही हैं। दूसरा, संयुक्त, जिसमें मिन्न व्यंजन मिलते हैं जैसे क्ष (क्श), ल, न्न, मं, प्रादि ।

मात्रा को दृष्टि से वर्ण-नेद —इस दृष्टि से हिन्दी में दो प्रकार के वर्ण है, हस्त घोर दोघं। जिन स्वरों या व्यंजनों के उच्चारण में कम समय लगता है उन्हें हस्त तथा जिनके उच्चारण में घषिक समय लगता है उन्हें दोघं कहते हैं। वेदों में एक भेद खुत भी था, किन्तु हिन्दी में इसका उपयोग नहीं होता। श्र, इ, उ, ऋ ह्रस्व हैं। इनमें एक मात्रा मानी जाती है तथा ग्रा, ई, क में ह्रस्व के उच्चारण का दूना समय या अधिक समय लगता है, ग्रतएव ये दी घं स्वर हैं। इन्हीं के संबंध से व्यंजन भी ह्रस्व श्रीर दी घं हो जाते हैं। संयुक्त व्यंजनों से पूर्व का ह्रस्व वर्ण भी मात्रा-काल की दृष्टि से दी घं हो जाता है।

संक्षेप में यह कहा जा सकता है कि हिन्दी ध्वनियों के स्वर श्रीर व्यंजन, दो भेद हैं। स्वरों में श्र, इ, उ तथा ऋ ह्रस्व स्वर हैं तथा मा, ई, क दीर्घ। ए, ऐ, श्रो श्रीर श्री संयुक्त स्वर हैं। व्यंजनों में २५ स्पर्ग व्यंजनों के श्रितिरिक्त य, र, ल, व, श, ष, स श्रीर ह श्रसंयुक्त व्यंजन हैं जिनका विवरण पीछे दिया जा चुका है तथा क्ष, श, श संयुक्त व्यंजन हैं।

'श्र' में अ के ऊपर के बिन्दु को अनुस्वार कहते हैं। कंगाल, पंजाब, संचय, आदि में इसी अनुस्वार का उपयोग हुआ है। हिन्दी में इसके दो स्वरूप मिलते हैं: एक तो पंजाब में 'प' के ऊपर के बिन्दु की मांति। इसे मुक्त अनुस्वार कह सकते हैं। इसका उच्चारण खुला होता है, किन्तु पाँच में 'पा' के ऊपर जो चन्द्रबिन्दु है उसका उच्चारण खुला नहीं है। इसको अनुमुक्त नासिक्य (अनुनासिक) कहते हैं। बहुत-से लेखक इन दोनों ध्वनियों में भेद नहीं करते। कुछ लोग तो लिखावट की सुविधा के लिए ऐसा करते हैं और कुछ उनमें अभेद मानकर लिखते हैं। मुद्रण-यंत्रों की सुविधा या उनके प्रमाद से भी उनमें अभेद हो जाता है।

हिन्दी-तद्भव शब्दों का जो रूप हमारे सामने ग्रांया है उसकी हम यदि इनके स्रोतों को सामने रख कर देखें तो हमें रूप ग्रीर ग्रंथ के परिवर्तन के श्रलावा घ्विन-परिवर्तन विशेषता से दिखायी पड़ेगा। रूपात्मक परिवर्तनों में शब्द के लिंग और वचन का विशेष स्थान है। संस्कृत का 'पत्रम्' शब्द ग्रपने नपु सकत्व का परित्याग करके हिन्दी में पुसकत्व प्राप्त कर वैठा है। इसी प्रकार 'यशस्' हिन्दी में 'यश' होकर पुल्लिग वन गया है चाहे फिर वह 'जस' ही क्यों न रह गया हो। संस्कृत 'पत्रे' ग्रीर 'पत्राणि' 'पत्र' शब्द के दिवचन ग्रीर बहुवचन रूप थे, हिन्दी में 'पत्ते' बहुवचन वन गया है। यह परिवर्तन सीधा संस्कृत से हिन्दी में नहीं हो गया है, वरन् मध्य मारतीय आर्य मापा की विशाल घाटी पार करके श्राया है। इस घाटी को पार करने पर 'निद्रा' का 'नींद' जैसा रूप हमें रूपात्मक प्रत्ययों की ओर मी आकृष्ट करता है। इससे श्रनुमान लगाया जा सकता है कि भनेक श्राकारान्त स्त्री शब्द 'ग्रकारान्त' होकर पुल्लिग वेश में भी स्त्रीस्व संमाले हुए हैं।

तदमवों के स्वरूप-ज्ञान के लिए ध्वनि-ज्ञान प्रत्यावश्यक है। ध्वनियों में परिवर्तन भ्रनेक कारएों से होता है। प्रमुख कारए ये हैं—वाह्य कारण— जैसे राजनीतिक, धार्यिक, सांस्कृतिक एवं भौगोलिक; तया म्रान्तरिक कारण— इनके धन्तगंत प्रयोगायिक्य, स्वराघात आदि उल्लेखनीय हैं। इन कारणों को देख कर हम भविष्यत् रूप के संबंध में कुछ नहीं कह सकते क्योंकि ध्वनि-परिवर्तन का कोई नियत पथ नहीं है। यदि ऐसा होता तो जिस प्रकार संस्कृत 'कमं' प्राकृत में 'कम्म' होकर हिन्दी में 'काम' हो गया है उसी प्रकार 'धमं' ष्टद 'धम्म' होकर 'धाम' होगया होता, किन्तु उसे हम हिन्दी में 'धरम' रूप में पाते है। इससे स्पष्ट है कि ध्वनि-माया विचिध्न है। ध्वनि-परिवर्तन के कारणों की हम प्रायः इस रूप में देखते हैं।

- (१) **याग्यन्त्र की भिन्नता**—िकन्हीं दो व्यक्तियों का याग्यन्त्र एक-मा न होने से उनके उच्चारण में भी भेद होता है। यही भेद यादा-घोड़ा करके बढ़ता जाता है, किन्तु उस भेद की प्रतीति कुछ बाद में होती है।
- (२) श्रवरोन्द्रय-नेद-चाग्यन्त्र की मांति श्रवरोन्द्रय-भेद मी शनै:-शनै: ध्वनि-परिवर्तन में योग देता है।

उक्त दोनों कारणों में से कोई एक कारण सफल नहीं होता, दोनों मिलकर ही एक काम में—ध्वनि-परिवर्तन लाने में—सफल होते हैं।

- (३) प्रपूर्ण-प्रनुकर्ण-जिस प्रकार बोलने घोर सुनने का योग ध्वनि-परिवर्तन को मिलता है उसी प्रकार इन दोनों को घोर प्रन्ततः ध्वनि-परिवर्तन को प्रपूर्ण प्रनुकरण का योग मिलता है। 'ओ३म् नमः सिद्धम्' लोक-भाषाधों में 'ग्रोनामासीधम' कैसे होगया, इसका कारण प्रपूर्ण प्रनुकरण में ही योजा जा सकता है। घं ग्रेज़ी 'इंस्पेक्टर' शब्द राजस्यान के गीवों में 'नसपेटर' इसी कारण हो गया है।
- (४) प्रकात—ध्विन-परिवर्तन के कारणों में एक अज्ञान मी है। प्रज्ञान के कारण शब्दों का सही रूप लोगों की समक में नहीं पाता। इसमें भव्द उच्चारण-नियतता को खो बैठता है। मद्र भन्द प्राइतों में 'मह्' होकर हिन्दी में 'महां और 'मला' में विमक्त प्रज्ञान के कारण ही होगया है। 'तिगनल' 'सिंगल' इसी कारण बना है घीर 'गाडं' मी इसी कारण 'गाट' या 'गाडं बन गया है। बोड (बोडं), कानिस्टबल (कान्सट्रेबुन) ग्रादि ग्रनेक पद्र प्रज्ञान के ही शिकार हैं।
- (१) भ्रामक च्युत्पति— ज्विन-परिवर्तन का यह कारण की प्रकात या प्रणिक्षा से संवंधित है किन्तु इसके लिए दो मिलते-जुनते गव्दों की मना पावण्यक है। कभी-कभी भ्रामक व्युत्पत्ति को वर्षमाम्य भी योग दे देता है। पानप्रदेश का भानदर देस, चेम्सकोई का चिनमफोड़, एडवांम का पडवांम या बठवांस, लाइबेरी का रायवरेली, हू कम्स देयर का हूकम मदर, मेक्जिं का मक्दनजी, लाईसाहव का लाठसाहब भादि घट्ट इसी रोग मे प्रमित हुए है।

हैं। वेदों में एफ भेद प्लुत भी था, किन्तु हिन्दी में इसका उपयोग नहीं होता। श्र, इ, उ, ऋ ह्रस्व हैं। इनमें एक मात्रा मानी जाती है तथा श्रा, ई, कमें ह्रस्व के उच्चारण का दूना समय या अधिक समय लगता है, श्रतएव ये दीर्घ स्वर हैं। इन्हीं के संबंध से व्यंजन भी ह्रस्व श्रीर दीर्घ हो जाते हैं। संयुक्त व्यंजनों से पूर्व का ह्रस्व वर्गा भी मात्रा-काल की दृष्टि से दीर्घ हो जाता है।

संक्षेप में यह कहा जा सकता है कि हिन्दी ध्वितयों के स्वर भीर व्यंजन, दो भेद हैं। स्वरों में भ्र, इ, उ तथा ऋ हस्व स्वर हैं तथा मा, ई, क दीर्घ। ए, ऐ, भ्रो भीर भ्रो संयुक्त स्वर हैं। व्यंजनों में २५ स्पर्ग व्यंजनों के श्रतिरिक्त य, र, ल, व, श, ष, स भीर ह भ्रसंयुक्त व्यंजन हैं जिनका विवरण पीछे दिया जा चुका है तथा क्ष, भ, म संयुक्त व्यंजन हैं।

'सं' में अ के ऊपर के विन्दु को अनुस्वार कहते हैं। कंगाल, पंजाव, संचय, आदि में इसी अनुस्वार का उपयोग हुआ है। हिन्दी में इसके दो स्वरूप मिलते हैं: एक तो पंजाव में 'प' के ऊपर के बिन्दु की मौति। इसे मुक्त अनुस्वार कह सकते हैं। इसका उच्चारण खुला होता है, किन्तु पाँच में 'पा' के ऊपर जो चन्द्रविन्दु है उसका उच्चारण खुला नहीं है। इसको अननुमुक्त नासिक्य (अनुनासिक) कहते हैं। बहुत-से लेखक इन दोनों ध्वनियों में भेद नहीं करते। कुछ लोग तो लिखावट की सुविधा के लिए ऐसा करते हैं और कुछ उनमें अभेद मानकर खिखते हैं। मुद्रण-यंत्रों की सुविधा या उनके प्रमाद से भी उनमें अभेद हो जाता है।

हिन्दी-तद्भव शब्दों का जो रूप हमारे सामने प्राया है उसकी हम यदि इनके स्रोतों को सामने रख कर देखें तो हमें रूप भीर प्रार्थ के परिवर्तन के प्रलाघा ध्विन-परिवर्तन विशेषता से दिखायी पड़ेगा। रूपात्मक परिवर्तनों में शब्द के लिंग और वचन का विशेष स्थान है। संस्कृत का 'पत्रम्' शब्द अपने नपुंसकत्व का परित्याग करके हिन्दी में पुंसकत्व प्राप्त कर वैठा है। इसी प्रकार 'यशस्' हिन्दी में 'यश' होकर पुल्लिग बन गया है चाहे फिर वह 'जस' ही क्यों न रह गया हो। संस्कृत 'पत्रे' श्रीर 'पत्राण' 'पत्र' शब्द के दिवचन श्रीर बहुवचन रूप थे, हिन्दी में 'पत्ते' बहुवचन वन गया है। यह परिवर्तन सीधा संस्कृत से हिन्दी में नहीं हो गया है, वरन् मध्य भारतीय आर्य भाषा की विशाल घाटी पार करके भ्राया है। इस घाटी को पार करने पर 'निद्रा' का 'नींद' जैसा रूप हमें रूपात्मक प्रत्ययों की छोर भी आकृष्ट करता है। इस भ्रमुमान लगाया जा सकता है कि भनेक श्राकारान्त स्त्री शब्द 'श्रकारान्त' होकर पुल्लिग वेश में भी स्त्रीरव सँमाले हुए हैं।

तदमवों के स्वरूप-शान के लिए ध्वनि-शान अत्यावश्यक है। ध्वनियों में परिवर्तन अनेक कारणों से होता है। प्रमुख कारण ये हैं—वाह्य कारण— जैसे राजनीतिक, भ्रायिक, सांस्कृतिक एवं भौगोलिक; तया ग्रान्तरिक कारण— इसके श्रन्तगंत प्रयोगाविक्य, स्वराघात आदि उल्लेखनीय हैं। इन कारणों को देख कर हम नविष्यत् रूप के संबंध में कुछ नहीं कह सकते क्योंकि ध्वनि-परिवर्तन का कोई नियत पय नहीं है। यदि ऐसा होता तो जिस प्रकार संस्कृत 'कर्न' प्राकृत में 'कम्म' होकर हिन्दी में 'काम' हो गया है उसी प्रकार 'धर्म' जब्द 'धम्म' होकर 'धाम' होगया होता, किन्तु उसे हम हिन्दी में 'धरम' रूप में पाते हैं। इससे स्पष्ट है कि ध्वनि-माया विचित्र है। ध्वनि-परिवर्तन के कारणों को हम प्राय: इस रूप में देखते हैं।

- (१) वाग्यन्त्र की भिन्नता—किन्हीं दो व्यक्तियों का वाग्यन्त्र एक-सा न होने से उनके उच्चारण में भी भेद होता है। यही भेद पाड़ा-घोड़ा करके बढ़ता जाता है, किन्तु उस भेद की प्रतीति कुछ बाद में होती है।
- (२) श्रवरोन्द्रिय-नेद—वाज्यन्त्र की मौति श्रवरोन्द्रिय-मेद मी शर्नै:-शर्नैः ध्वनि-परिवर्तन में योग देता है।

टक्त दोनों कारगों में से कोई एक कारण सफल नहीं होता, दोनों मिलकर हो एक काम में—ध्वनि-परिवर्तन लाने में—सफल होते हैं।

- (३) प्रपूर्ण-प्रनुकररण-जिस प्रकार वोलने पौर सुनने का योग ध्विन-परिवर्तन को मिलता है उसी प्रकार इन दोनों को भौर पन्ततः ध्विन-परिवर्तन को अपूर्ण प्रनुकरण का योग मिलता है। 'ओ३म् नमः सिद्धम्' लोक-नाषाग्रों में 'ग्रोनामासीयम' कसे होगया, इसका कारण प्रपूर्ण प्रनुकरण में ही खोजा जा सकता है। प्राप्ते जी 'इस्पेक्टर' शब्द राजस्यान के गाँवों में 'नस्पेटर' इसी कारण हो गया है।
- (४) मजान—ध्वित-परिवर्तन के कारणों में एक अज्ञान मी है। मज्ञान के कारण शब्दों का सही रूप लोगों की समक्त में नहीं माता। इससे भव्य उच्चारण-नियतता को खो बैठता है। मद्र शब्द प्राकृतों में 'मद्द' होकर हिन्दी में 'मद्दा' और 'नला' में विमक्त भ्रज्ञान के कारण ही होगया है। 'सिगनल' 'सिगल' इसी कारण बना है और 'गार्ड' मी द्वसी कारण 'गार्ट' या 'गार्ड' वन गया है। बोड (बोर्ड), कानिस्टबल (कान्सदेवुल) भ्रादि भ्रनेक शब्द भ्रज्ञान के ही शिकार हैं।
- (१) भ्रामक ब्युत्पति—ध्विन-परिवर्तन का यह कारण भी प्रक्षान या भिज्ञा से संबंधित है किन्तु इसके लिए दो निलते-जुलते गर्वों की सत्ता भावस्वक है। कभी-कभी भ्रामक व्युत्पत्ति को वर्षसाम्य भी योग दे देता है। श्रान्थ्रदेश का श्रान्दर देस, चेम्सकोई का चिल्लमफोड़, एडवांस का भड़वांस या अठवांस, लाइझेरी का रायवरेली, हू कम्स देयर का हुकम सदर, नेकेंडी का मक्तवनजी, लाईसाहव का लाठसाहव भादि शब्द इसी रोग से प्रसित्त हुए हैं।

- (६) उच्चारण-त्वरा—उच्चारण-शीघ्रता या त्वरा के कारण भी ध्वनि-परिवर्तन होता है। मास्टर साहब इसी कारण माट सहाव या मास्सावहुए हैं। घनश्याम का घंस्याम, उसने का उन्ने, कम्पाउण्डर का कपोडर, डूनोट का डोंट ब्रादि इसी त्वरा के कारण हुए हैं।
- (७) मुख-सुख या प्रयत्न-लाघव—यह मानव-प्रवृत्ति है कि मनुष्य मापा का दास न होकर उसे ही अपनी दासी बनाने का प्रयत्न करता है; भत्तएव वह कम से कम प्रयास से ग्रपने माव व्यक्त करने की चेष्टा करता है। जो घ्विन उच्चारण-कर्त्ता के मुख-सुख में वाघक सिद्ध होती है, वह उसे कमी-कमी शब्द से छोड़ देता है। ब्राह्मण का वामन, गोपेन्द्र का गोविन, उपाध्याय का ग्रोभा, वेस्टकोट का बास्कट इसी प्रयत्न के परिणाम हैं। राउल (राजकुल), देवल (देवकुल) श्रादि शब्द इसी कारण बने हैं।
- (म) भाषुकता—यह ध्विन-परिवर्तन के प्रमुख कारएों में से है। डालचन्द का डल्लू, डल्ली; वेदव्रत का विदू; ग्रामा का ग्रब्भू ग्रादि रूप इसी कारण से हुए हैं। विटिया, ललुग्रा, वचुग्रा आदि रूपों में भी यही कारए। विद्यमान है।
- , (६) बनकर सोलना—यह भी ध्वनि-परिवर्तन का एक कारण है, किन्तु ग्रस्थायी। बहुत से बोत, बहन से बेन, श्राज से श्राज, इच्छा से इका, जान का जाल भी इसी कारण हुन्ना है।
  - (१०) प्रमाद या ग्रसांच्छानी प्रमाद से मी ध्वितयां परिवितित हो जाती हैं। स्थायी का स्थाई, नान्दी का नौदी, गौरी का गोरी, पत्थर का फ़्रियर, कोढ़ का कोड़, कौड़ी का कोड़ी श्रादि रूप प्रमाद या ग्रसावधानी से बने हैं।
  - (११) विभाषा का प्रभाव जब दो जातियाँ या संघ एक-दूसरे से सम्पर्क पाते हैं तो विचारों के साथ ध्विनयों में भी आदान-प्रदान होता है। ऐसा अनुमान है कि श्रार्य-ध्विन-समूह में टवर्ग का आगम द्रविड़ों के सम्पर्क से हुआ है। इसी प्रकार पढ़, चढ़, पड़ आदि शब्दों में ड का ड़ और ढ का ड़ जाति या संघ-सम्पर्क के ही कारण हुआ है।
  - (१२) सामाजिक एवं राजनीतिक कारण—समाज में अनेक उथलपुथल होती रहती हैं। कमी धमं-क्रांति होती हैं, कमी राजनीति वदलती है
    श्रीर कमी सामाजिक ढांचे में कोई उत्क्रान्ति जन्म लेती है। सांस्कृतिक
    पुनक्त्यान भी सामाजिक परिवर्तन को जन्म देने हैं। वाराणसी से वनारस श्रीर
    वनारस का फिर वाराणसी इसी उथल-पुथल का परिणाम है। कलकत्ता श्रीर
    वंवई (कलिकाता श्रीर मुंवई से) इसी क्रान्ति के कारण अंग्रेजों की वाणी
    में परिवर्तित हुए थे। मद्र (बौदों के लिए विशेष रूप से प्रयुक्त शब्द) मह

- (पालि) में होकर महा इसी क्रान्ति के कारण बन गया। जिस प्रकार भ्रमान्ति के समय ध्वनि-लोप की गति बढ़ जाती है उसी प्रकार शान्तिकाल में नवीन ध्वनियों का विकास भी रुक जाता है।
- (१३) भौगोलिक कारण—माषा वैज्ञानिकों में इस संबंध में ऐकमत्य नहीं है; फिर मी कुछ विद्वान् यह मानते हैं कि उप्पा श्रीर शीत देशों की ध्विनयों में फुछ भेद श्रवश्य होता है। मारत के लोगों की माषा-ध्विनयों को योहपीय माषा-ध्विनयों की तुला में तोलने पर यह भेद स्पष्ट हो जाता है। पिश्वमोत्तर मारतीय ध्विनयों और पूर्वी (बँगला श्रादि की) ध्विनयों में मी थोड़ा-सा अन्तर मिलता ही है। मास का माश, सकल का शकल, शाक का हाक, शकट का हकड़ श्रादि परिवर्तन भौगोलिक कारणों से संबंधित है।
- (१४) लेखन-संबंधी कारण—संस्कृत 'मिगनी' शब्द प्राकृतों में विहणी या विहण या भैंगा मिलता है, किन्तु फारसी लिपि के प्रमाव से (जब्र धौर ज़ेर के प्रमेद से) 'बहन' मी लिखा जाता है। हिन्दी के अधिकांश उपन्यासों में (अन्यत्र मी) 'बहन' शब्द चल पड़ा है। इसी प्रकार अंग्रेजी में राम, मित्र, गुप्त, मिश्र, श्याम बादि लिखने में अन्त में ए (2) लिखने का परिणाम यह हुआ कि रामा, मित्रा, गुप्ता, मिश्रा, श्यामा श्रादि शब्द बोलचाल में चल पड़े हैं। कदाचित् उर्दू श्रीर गुरुमुखी लिखावट के कारणा मुसलमानों और पंजावियों में हरबिन्दर, राजिन्दर, परधान, सटेशन आदि शब्दों को जन्म मिल गया है।
- (१५) सादृश्य—कमी-कमी एक शब्द दूसरे की होड़ में अपनी ध्वितयों को बदल बैठता है। सुख ने बुक्ख (दुःख) की होड़ से सुक्ख रूप ले लिया। इसी प्रकार स्वर्ग के सादृश्य पर नरक का नर्क हो गया। 'तुम्यम्' से जिस प्रकार तुष्क फिर तुम्म बनता है उसी प्रकार सादृश्य की महिमा से मण्म न बनकर मुष्क श्रीर फिर मुम्म से मह्मम् बनता है। कवीर के 'इ गला' शब्द की उत्पत्ति (इड़ा से) पिंगला के सादृश्य पर ही हुई है। इतना ही नहीं कनी-कमी तो सादृश्य बिल्कुल नये शब्दों को जन्म दे देता है। 'सुरित' के सादृश्य से ही 'निरित' को जन्म मिला है।
- (१६) संक्षेप-प्रवृत्ति—राजस्यान यूनिवर्सिटी कालेज टीचर्स एसोणिएशन से 'रूक्टा' इसी प्रवृत्ति से प्रादुर्भूत हुआ है। पेप्सू, मारोपीय, यूनेस्को आदि शब्दों के निर्माण में इसी प्रवृत्ति ने काम किया है।
- (१७) व्यंजन-वलहोनता जिन शब्दों में बलहीन व्यंजन श्रिधिक होते हैं उनमें घ्विन-परिवर्तन अधिक शीघ्रता से होता है। बलहीन ध्विनयाँ वड़ी घ्विनयों के कारण अन्तिहित हो जाती हैं। निवर्तते का निवटे, ग्रर्द्ध का आघ, स्वापन का 'वापन' भ्रादि शब्दों के उद्भव में यही कारण विद्यमान है।

- (१५) स्वामाविक विकास शब्द काल-चक्र पर चढ़ कर अपने आप मी धिसते रहते हैं। इससे ध्विनियाँ घिसती, मिटती रहती हैं। शब्दों का इस प्रकार का विकास सहज या स्वामाविक होता है। 'मया' से 'मइ' और फिर 'मैं' इसी प्रकार का विकास द्योतित करता है। 'कूपक' से 'कूवअ' थीर 'कुग्रा' या 'कुआं' मी इसी प्रकार के विकास के परिणाम हैं। 'मृग' से 'मिश' भी ऐसी ही स्थित का द्योतक है। अकारण अनुनासिकता भी इसी विकाम का परिणाम होती है। 'साँप' और 'सांच' में अनुनासिकता भी इसी कारण से दिखायी देती है।
- (१६) बलाघात—ध्वनि-परिवर्तन का एक कारण बलाघात मी है। वल देने के कारण ध्वास किसी विशेष ध्वनि को महत्त्व देकर दूसरी को दुवंलता के हवाले कर देती है और इस प्रकार दुवंलताग्रस्त ध्वनियां लुप्त हो जाती है। श्रम्यन्तर से मीतर श्रीर 'उपाध्याय' से 'श्रोभा' या 'भा' इसी का परिणाम हैं। श्र, उ, प, य धादि ध्वनियां बलाघात के चक्कर में पिस कर लुप्त हो गयी हैं।
- (२०) ग्रं विवश्वास—बहुत सी ध्वितयों के परिवर्तन में यह कारण विद्यमान रहता है। राजस्थान के लोग 'रमास' को (मास) की स्थिति से 'रमास' न कह कर चौला कहते हैं। इसी प्रकार 'गोभी' में 'गो' ध्विन के साथ गाय का श्रर्थ निहित रहने से पूर्वी यू० पी० के लोग उसे 'कोमी' या 'कोबी' कहते हैं। एक स्त्री के पिता का नाम सीताराम है; श्रतएव सीताराम के पिता श्रादि उसे सीता या सीतिया नाम से पुकारते हैं। उसकी पत्नी अधिवश्वास के कारण 'सीता' को भी 'गीता' ही कहती है। ऐसे उदाहरणों का हिन्दी में श्रमाव नहीं है।
- (२१) कविता का बन्धन—मात्रा, तुक, कोमलता आदि कविता के वन्धन हैं। अतएव इनके कारण भी कुछ ध्वनियां अपना हस्व—दीधं रूप वदल देती हैं। कहीं—कहीं अनुनासिकता में घटत—बढ़त इसी कारण हो जाती है। ध्वनि-लोप या ध्वनि-आगम के बहुत से उदाहरण इसी वन्धन के कारण दृष्टिगोचर होते हैं। तुक के बन्धन में 'ममं' शब्द कहीं-कहीं 'मरम्म' हो गया और कहीं-कहीं विकराल ने विकरार रूप धारण कर लिया। चक्का ने तुक के प्रमाव से हो 'चका' रूप स्वीकार कर लिया। 'मानस' का 'राय' इसी फेर में सफल हो गया। सत्य, किम्मति, उलज्क, कड़कक, समुज्क आदि शब्द इसी कारण वन गये हैं।
  - (२२) नयो ध्वनियों से सम्पर्क-किसी इतर भाषा की नयी ध्वनियों के निरन्तर सम्पर्क से माषा विशेष में उनका श्रागम होने लगता है। कमी-न्मी नयी ध्वनियां अपरिचित तोने के कारण कर मिलती-जलती ध्वनियों

के उद्मव में भी योग दे डालती हैं। हिन्दी में 'श्राँ' श्रयवा क, ख, ग, ज, फ, आदि ध्विनयां विदेशी भाषाओं से सम्पर्क के कारण ही श्रायी हैं। बंग्रेजी की ट, ड ध्विनयां न तो हिन्दी ट, ड के समान मूर्ड न्य हैं और न त, द के समान दत्त्य, वरन् ये वर्त्स्य ध्विनियां हैं; किन्तु हिन्दी में 'रपट' श्रीर 'डेक्स' शब्दों में मूर्ड न्य श्रीर श्रगस्त (August) तथा दिसम्वर (December) में दत्त्य वन गयी हैं। फारसी-श्ररवी के क, ख, ग, ज, और फ हिन्दी की चालू वोलियों में क, ख, ग, ज और फ रह गये हैं।

मारतीय श्रार्य माषाश्रों में इन कारणों के श्रतिरिक्त ध्वनि-पश्विर्तन का एक कारण श्रीर है: वह है संघि।

(२३) संधि—मारतीय श्रायं मापा के श्रनेक जव्दों का विकास संधि के कारण हुश्रा है। सस्कृत में भी यह प्रवृत्ति थी श्रौर बड़ी प्रखर थी। स्वर, व्यंजन श्रौर विसर्ग—संधि के ये तीनों भेद विद्यमान थे। वैयाकरणों ने उनके संबंध में कठोर नियम बना दिये थे। महोन्नति, तद्धाम, जगन्नाथ, श्रतएव, तच्छल्क जैसे श्रनेक संधियुक्त शब्द संधि के चकफेरे में आगये थे। प्राकृत में भी इस प्रवृत्ति का प्रवाह रुका नहीं, किन्तु मन्द श्रवश्य होगया। हिन्दी ने इस प्रवृत्ति को श्रुपनी पूर्वजाश्रों से ग्रहण् किया है। श्रन्य सन्धियों का हिन्दी में इतना महत्त्व नहीं है जितना स्वर-संधि का है क्योंकि इसके कारण शब्द कुछ के कुछ बन गये हैं। सौत∠सजत∠सपत्नी में∠मइ∠मया, सौ∠सउ∠ श्रात, चौर∠चजर, चैंवर∠चामर, नैन∠नइन∠नयन, कादौ∠क्दूँउ∠कर्दम श्रादि शब्द संधि-माया में पड़कर ही बने हैं।

स्वर-संधि के साथ ध्विन-परिवर्तन में व्यंजन श्रीर विसर्ग संधि का योग भी श्रविस्मरणीय है क्योंकि शब्दों का झाकार बदलने में इनका योग भी रहता है। उघाड़न (उद्घाटन), उजला (उज्ज्वल), नीभर (निर्भर), नीदंद (निर्द्ध न्द्व) श्रादि शब्द कुछ तो संघि के कारण बदले हैं कुछ नये प्रयोगों के कारण। कुछेक, हरेक--जैसे शब्द भी संघि-क्षेत्र में नये रूप ले रहे हैं।

ये वातें तो रहीं ध्विन-परिवर्तन के कारणों के संबंध में, अब विचार करना है ध्विन-परिवर्तन की दिशाओं पर—उसके स्वरूप पर। स्वर श्रीर व्यंजन के भेद से ध्विन-परिवर्तन को दो भागों में विभक्त किया गया है श्रीर फिर श्रागम, लोप. विपर्यय तथा श्रादि, मध्य श्रीर श्रन्त के संबंध से समस्त स्वर—व्यंजन ध्विनयों की विस्तार से विवेचना की गयी है।

(क) स्वरागम—ग्रादि, मध्य श्रीर श्रन्त के संबंध से स्वरागम तीन प्रकार का होता है। श्रादि-स्वरागम में शब्द के श्रादि में कोई स्वर श्राजाता है। यह स्वर प्रायः ह्रस्व हाता है। बस्नान (स्नान), ग्रपरवल (प्रवल), श्रलोप (लोप), श्रन्हान (न्हान), श्रस्तुति (स्तुति), श्रस्पष्ट (स्पष्ट) ब्रादि शब्द श्रादि-स्वरागम के उदाहरण हैं।

जहाँ शब्द के वीच में किसी स्वर का आगम हो जाता है वहाँ मध्य-स्वरागम की स्थिति होती है। यह ध्रागम आलस्य, ग्रज्ञान या उच्चारण-सौकर्य से होता है। पूरव (पूर्व), घरम (घमं), करम (कमं), परजा (प्रजा), रकत (रक्त), मगत (मक्त), जुगति (युक्ति), कीरति (कीर्ति), विसवास (विश्वास) ग्रादि शब्दों का रूप इसी प्रकार का है।

मध्यस्वरागम से प्रायः दो सयुक्त व्यंजन वियुक्त हो जाते हैं। इससे उच्चारण सुकर वनता है। इस प्रकार के मध्य स्वरागम को 'स्वर-मित्त' कहते हैं। विप्रकर्ष या युक्त विकर्ष भी इसीके अन्य नाम हैं। अपिनिहितिभी इसी का एक स्वरूप है, किन्तु कुछ विशेष स्थिति में। वल्ली (लता) विदलि विदल विदल विवल विदलि विदलित विदलि विद

(ख) व्यांजनागम—श्रादि, मध्य भीर श्रन्त के संबंध में व्यंजनागम मी तीन प्रकार का होता है।

भादि व्यञ्जनागम के उदाहरणों में होठ (भ्रोष्ठ), हड्डी (अस्यि), हुलास (उल्लास), श्रादि शब्द प्रस्तुत किये जा सकते हैं।

हिन्दी में मध्य-व्यंजनागम के उदाहरण बहुत मिलते हैं। सुक्ख (सुख), मृंदरी (सुनरी), बन्दर (बानर), श्राप (शाप), प्रशा (पण), इंगला (इड़ा) आदि शन्दों को देखकर इस प्रकार का अनुमान किया जा सकता है। मध्य-व्यंजनागम के उदाहरण पालि श्रादि मापाओं में भी मिलते हैं।

ग्रन्त-व्यंजनागम के उदाहरणा भी हिन्दी में प्रचुरता से मिलते हैं-काल्ह (कल्य), मींह (भू), छावें (छाया)।

(ग) ग्रक्षरागम—जहाँ कोई ग्रक्षर ग्रादि में जुड़ जाता है वहाँ ग्रादि-ग्रक्षरागम होता है। खंगोडर (कोटर), घुंगुची (गुंजा, ग्रादि इसी के उदाहरण हैं। मध्यभ्यक्षरागम में कोई श्रक्षर मध्य में आ जुड़ता है; जैसे खरल (खल), श्रालकस (आलस) श्रादि।

श्चन्त-ग्रक्षरागम के भी बहुत से उदाहरण मिलते हैं। इसमें श्रक्षर शब्द के ग्रन्त में बढ़ जाता है। जीमड़ी (जीम), बघूटी (वधू), श्चांकड़ा (श्चांक), देसड़ा (देस या देश), पांखड़ी (पांख) श्चादि इसके उदाहरएए हैं।

२. लोप — जहाँ शब्द से स्वर, व्यंजन या स्रक्षर का लोप हो जाता है वहां यह प्रकार होता है। उच्चारण-मुकरता, शीघ्नता या स्वराघात के कारण शब्द से कमी – कभी ध्वित निकल जाती है। स्वर-लोप, व्यंजन-लोप तथा अक्षर-लोप के भेद से यह तीन प्रकार का होता है।

#### (क) स्वरलोप-

म्नादि-स्वर लोप—नाज (म्रानाज), वायन (उपायन), मीतर (भ्रम्यन्तर), मी (भ्रपि), ग्यारह (एकादश), रहट (भ्ररघट्ट), तीसी (भ्रतीसी), पूत्रा या पूवा (भ्रपूप) भ्रादि भ्रनेक भव्द भ्रादि—स्वर-लोप के ही उदाहरण हैं।

मध्य-स्वर-लोप—भारतीय ग्रार्य माषाश्रों में ऐसे अनेक उदाहरण मिलते हैं। संस्कृत शब्द राज्ञा ग्रथवा राज्ञी राजन् शब्द में 'ग्र' के लोप से ही वने हैं। इसी प्रकार प्राकृत शब्द 'घीदा' या 'घीग्रा' मध्य-स्वर-लोप से ही बने हैं। हिन्दी के बहुत से शब्द उच्चारण में मध्य-स्वर-लोप को ही प्रकट करते हैं, किन्तु वे लिखने में नहीं ग्राते। फिर भी उदाहरणों का श्रमाव नहीं है। प्रघर (पर-घर), प्रमात्मा (परमात्मा), कृष्या (कृपया), बल्देव (बलदेव) श्रादि शब्द मध्य-स्वर-लोप को ही व्यक्त करते हैं।

अन्त-स्वर-लोप—मध्यकालीन मारतीय आर्य माषा-काल के अन्त में संस्कृत के दीर्घ स्वर—आ, ई, ऊ-प्राकृत शब्दों के अन्त में पाये जाते थे, परन्तु प्राप्नुनिककाल में आते-आते वे हस्य होकर लुप्त होगये। इस प्रकार हिन्दी के अधिकांश तद्मव शब्द व्यंजनान्त होते हैं। कुछ उदाहरण नीचे प्रस्तुत हैं:-

| संस्कृत |    | हिन्दी |
|---------|----|--------|
| भगिनी   | से | वहिन्  |
| निद्रा  | से | नींद्  |
| दूर्वा  | से | दूब्   |
| संगे    | से | संग्   |

शब्द के भ्रन्त में रहने वाला ब्यंजन या स्वर घीरे-घीरे क्षीण होता हुभा लुप्त हो जाता है, बैदिक से लेकर हिन्दी-ध्वनियों तक के इतिहास से यही विदित होता है। हिन्दी के, तथा हिन्दी में प्रयुक्त संस्कृत के, भ्रकारान्त शब्द वोलचाल में प्रायः व्यंजनान्त हो गये हैं। ग्राम्, दाम्, कमल् श्रमल्, काल्, चाम्, प्यार, मार श्रादि शब्दों में 'श्र' ध्विन की यही दशा हुई है।

# (ख) व्यंजन-लोप--

श्रादि-ध्यंजन-लोप—हिन्दी-तद्भव शब्दों में आदि-व्यंजन-लोप के बहुत-से उदाहरण मिलते हैं। संस्कृत के वे शब्द जिनके प्रारम्भ में केवल व्यंजन थे, वे सब हिन्दी में इसी प्रकार के हो गये हैं, जैसे-स्थान ७ थल, स्थाला ७ थाला, ज्वलन ७ वलन, श्मशान ७ शमशान, स्तूप ७ थुआ, स्थाली ७ थाली, स्थापना ७ थापना श्रादि।

हिन्दी-तद्मव-शब्दादली में मध्य-व्यंजन-लोप के भी प्रच्र उदाहरण्मिलते हैं। मध्य-व्यंजन-लोप की प्रिक्रिया प्राकृतों में ही प्रारम्म हो गयी थी साग्रर (सागर), वश्रग्रा (वचन), सुई (सूची), ग्राग्रर (नगर), कवितावली (किवत्तावली), वरवार (गृहद्वार) श्रादि उदाहरण मध्य-व्यंजन-लोप के ही हैं। कायथ (कायस्थ), उपास (उपवास), वाम्हन (क्राह्मण), गामिन (गिमणी), कातिक (कार्तिक), उठान (उत्थान), केथ (कपित्थ) भादि तद्भव मध्य-व्यंजन-लोप के उदाहर्गा हैं।

भन्त-व्यंजन-लोप—सस्कृत के प्रायः सभी हलन्त शब्द मध्यकालीन मारतीय भार्य भाषा-काल में अन्त्य व्यंजनहीन हो गये थे, जैसे-पश्चा (पश्चात्), जाव (यावत्), सम्मं (सम्यक्), ताव (तावत्), भगवा (भगवान्) ग्रादि। जो, तो खादि हिन्दी तद्भव शब्दों में श्रन्त-व्यंजन्-लोप के उदाहरण मिलते हैं। (ग) श्रक्षर-लोप—

स्वर-व्यंजन-लोप के छैं: प्रकारों के श्रतिरिक्त हिन्दी में श्रक्षर-लोप के मी श्रनेक उदाहरण मिलते हैं। जब एक ही शब्द में दो समान अथवा मिलते जुलते श्रक्षर एक ही साथ श्राते हैं तो प्राय: एक श्रक्षर का लोप हो जाता है।

स्रादि-मक्षर-सोप-इस प्रकार के न्दाहरणों का हिन्दी में भ्रमाव तो नहीं है, किन्तु ऐसे कम ही मिलते हैं। भा (उपाध्याय से) इसी प्रकार का उदाहरण है।

मध्य-श्रथर-लोप—फलाहारी ७ फलागी, राजकुल्य ७ राउर, भाण्डा-भार ७ मण्डार, गोवूमचर्णक ७ गोचना, गोवूमयव ७ गाजई द्यादि उदाहरखों से हिन्दी-तद्भव-शब्दावली में मध्य-व्यंजन-लोप की स्थिति का अनुमान किया जा सकता है।

श्रन्त-ग्रक्षर-लोप--मोक्तिक से मोती, श्रातृजाया से मावज, विज्ञप्ति में विनर्ता, माता से माँ, कर्तरिका से कटारी, कुंचिका से कुंजी, यज्ञोपवीत में जनेऊ प्रादि तद्नयों का विकास इसी प्रक्रिया से हुग्रा है। उक्त तीन प्रकार के अक्षर-लोगों के अतिरिक्त एक और प्रकार भी है। उसे समाक्षर-लोग (Haplology) नाम दिया गया है। अ ग्रेज़ी नाम प्रसिद्ध मापा-विज्ञानी ब्लूमफील्ड का दिया हुआ है। जब किसी शब्द में एक अक्षर या अक्षर-समूह या ध्विन दो बार आये तो एक का लोग हो जाता है। यह लोग प्रायः शब्द-मध्य में होता है। नाटकार (नाटककार), नकटा (नाककटा), मॅक्सार (मध्यघार), गधमार (गर्दम-मार) आदि उदाहरण समाक्षर-लोग के हैं।

#### ३. विपर्यय---

इसके अन्य नाम 'वर्ण-विनिमय' और 'वर्ण-व्यत्यय' मी हैं। इसमें किसी शब्द का स्वर, व्यंजन या अक्षर एक स्थान से दूसरे स्थान पर चला जाता है और दूसरा अपना स्थान छोड़कर उसके स्थान पर आ जाता है, जैसे मतलब से मतबल, अमरूद से अरमूद, सिनेमा से सिमेना आदि।

इसको वंग्रेजी में Metathesis कहते हैं। इसके दो प्रकार हैं: 'पार्ग्वर्ती विपयंय' तथा 'दूरवर्ती विपयंय'। पहले में पास-पास की ध्वनियां स्थानान्तरित होती हैं, अन्यथा दूसरे प्रकार का विपयंय होता है। बाम्हन ७ बाह्मण में पार्श्वर्ती विपयंय है तथा बनारस ८ वाराणसी में दूरवर्ती।

स्वर भीर व्यंजन के भेद से इसके प्रमुखत: ४ भेद होते हैं। नीचे के उदाहरणों से स्पष्ट हो जाता है कि हिन्दी की तद्मव-शब्दावली में ऐसे विपर्ययों की प्रचुरता है। कुछ उदाहरण ग्रक्षर—विपर्यय के भी मिल जाते हैं, किन्तु बहुत कम जैसे टिकली ८ तिलक। हिन्दी के विदेशी तद्भवों में ऐसे उदाहरण बहुत मिलते हैं जैसे मतबल (मतलब), बरफ़ (बफ़र), अरज़क (मज़रक) आदि। बलदना (बदलना), नखलऊ (लखनऊ) आदि शब्दों में भी यही रूप है। स्वर भौर व्यंजन—विपर्यय के उदाहरण नीचे प्रस्तुत हैं—

| (क) स्वर-विपर्गय |                            | (-) -: 55          | . 9 K  |
|------------------|----------------------------|--------------------|--------|
| •                |                            | (ख) व्यंजन-विपर्यय |        |
| सं०              | हि०                        | सं०                | हि०    |
| उल्का            | लूका<br>उ <sup>7</sup> गली | विडाल              | विलार  |
| धं गुली          |                            | ल <b>घु</b> क      | हलका   |
| एरंड             | रेंडी                      | गृह                | घर     |
| मम्लिका<br>ि     | इमली                       | परिधान .           | पहिरना |
| विन्दु           | व्रॅंद                     | गरुड               | गहुर   |
| इस्              | <b>क</b> ख                 |                    | -      |
| <b>श्य</b> श्रु  | मूछ                        |                    |        |
| सन्धि            | सेंघ                       |                    |        |
| श्वसुर           | सुसर                       |                    |        |
| भनुमान           | उनमान                      | •                  |        |
|                  |                            |                    |        |

शब्दांश-विपर्यंय — विपर्यंय का एक श्रन्य स्वरूप शब्दांश-विपर्यंय है। इसकी विशेषता यह है कि इसमें प्रायः आदि-शब्दांश का विपर्यंय होता है। इसमें दो शब्द साथ-साथ श्राते हैं उनमें से दोनों के श्रादि श्रक्षर का विपर्यं हो जाता है, जैसे-घोड़ागाड़ी का गोड़ा-गाड़ी, दाल-चावल का चाल-दाक श्रादि । हिन्दी-तद्भव शब्दावली में ऐसे उदाहरण कम ही मिलते हैं। प्रांगेजी में इस विपर्यंय को Spoonerism कहते हैं।

#### ४. सावर्ण्य या समीकररा --

माषा की साघारण प्रवृत्ति है कि व्वित्यां एक-दूसरी पर प्रमाव डालती हैं। जब एक ध्वित दूसरी को प्रमावित करके सजातीय बना लेती है तब समीकरण या साघण्यं की स्थिति होती है, जैसे—सं० चक्र से प्रा० चक्क गौर हिन्दी चक्का प्रथवा सं० मुक्त से प्रा० मुक्क भौर हिन्दी मुक्क या मृक्का। इसके दो भेद हैं: पूर्व सावण्यं भौर पर-सावण्यं। इनके श्रन्य नाम पुरोगामी सावण्यं श्रीर परचगामी सावण्यं मी हैं। पत्र से पत्ता, चक्री से चक्की लग्न से लग्ग या लग्गा श्रादि उदाहरण इसी प्रकार के हैं। मत्त, सप्प, यम्म, कम्म, दुद्ध मादि रूप पर-सावण्यं या परचगामी सावण्यं के हैं। नील का लील भी इसी का एक उदाहरण माना जाता है।

उपर्युं क्त सभी उदाहरए। व्यंजन-समीकरण के हैं। समीकरण का एक भेद स्वर-समीकरण भी होता है। इसके भी पूर्वसावण्यं श्रीर पर-सावण्यं दो भेद होते हैं। खुरपी से खुरुपी, सूरज से सुरुज आदि रूप पूर्व सावण्यं के उदा-हरण हैं; किन्तु श्रंगुलि का ऊँगली, इक्षु का उक्खु श्रादि उदाहरए। पर-सावण्यं के हैं।

#### ५. श्रसावर्ण्या विषमीकररा-

इस परिवर्तन के अन्तर्गत दो सजातीय या एक-सी ध्वनियां श्रयवा रूप छोड़ कर भिन्न बन जाती हैं। स्वर और व्यंजन के संबंध से इसके भी प्रमुखत: दो भेद होते हैं: स्वर-श्रसावण्यं तथा व्यंजन-श्रसावण्यं।

- (फ) स्वर-मसावर्ण-तिलक से टिकली, पुरुष से पुरिस मादि उदा-हरण पूर्व-स्वर-मसावर्ण के हैं तथा मुकुट से मउर, नूपुर से नेकर, मूकुल से मउर या वजर मादि उदाहरण पर-स्वर-असावर्ण के हैं।
- (ख) व्यांजन-भ्रसावर्ष्ण कंकण से कगन, काक से काग, लांगूली से लंगूर ग्रादि उदाहरण पूर्व-व्यंजन-असावर्ष्य के हैं तथा ललाट से निलाट, दारि-द्रय मे दलिद्दर, नवनीत से लोनी पर-व्यंजन-ग्रसावर्ष्य के स्वरूप हैं।

## ६ संघि श्रीर एकीभाव--

मापा में अनेक ध्वनि-विकार संघिज होते हैं। स्वरों के बीच में जी विवृत्ति रहती है वह प्रायः संघि-द्वारा विकार उत्पन्न कर देती है। उदाहरण के लिए 'थइर' शब्द को ले सकते हैं जो गिरनार के शिलालेख में 'स्थिवर' के लिए मिलता है, किन्तु अब 'अ' श्रीर 'इ' के बीच के मिट जाने से 'थइर' का 'थर' रूप हो गया है।

श्राघुनिक मारतीय माषाश्रों के उदाहरणों में मध्य-व्यंजन-लोप से स्वरों की तीन दशाएँ मिलती हैं: (१) स्वरों के बीच में विवृत्ति रहती हैं, जैसे 'हुग्रा' में, (२) वीच में 'य' श्रथवा 'उ' का आगम हो, जैसे--'गतः' से 'श्र' होने पर 'गया' श्रौर 'गवा' रूप बनते हैं; श्रथवा (३) संघि-द्वारा दोनों-स्वरों का एकीमाव हो जाये, जैसे 'चलइ' का 'चलैं', 'मइ' का 'मैं', 'सउ' का 'सौ' श्रादि । हिन्दी में तीसरे प्रकार के ध्वनि-विकारों का बाहुल्य दिखायी पड़ता है, जैसे—

| सं०          | प्रा॰                                                                                                                                                                                                  | हि॰                |
|--------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|
| खादति        | खाम्रइ                                                                                                                                                                                                 | खाइ, खाय           |
| राजदूत       | राग्रउत्त                                                                                                                                                                                              | राउत, रावत         |
| चर्मकार<br>- | चम्मश्रार                                                                                                                                                                                              | चमार               |
| वचन          | वसग्, वइन                                                                                                                                                                                              | <b>बै</b> न        |
| नगर          | णश्रर                                                                                                                                                                                                  | नयरु, नइर, नेर     |
| समर्पयति     | सक'प्पेइ, सवप्पेइ,                                                                                                                                                                                     | सउपाइ सउँपे, सौंपे |
| भ्रपर        | अवर                                                                                                                                                                                                    | श्रौर              |
| मुकुट        | मउड                                                                                                                                                                                                    | मौर                |
| मयूर<br>मयूर | मउर                                                                                                                                                                                                    | मोर                |
| शत           | सम्र $\left\{ egin{array}{l} \mathtt{H} & \mathtt{M} \\ \mathtt{H} & \mathtt{G} \end{array} \right\}$ $\left\{ egin{array}{l} \mathtt{H} & \mathtt{U} \\ \mathtt{H} & \mathtt{H} \end{array} \right\}$ | सौ <b>}</b><br>सै  |
| सपत्नी       | . सउत्त                                                                                                                                                                                                | सौत                |
| नयन          | णइ्ण                                                                                                                                                                                                   | नैन                |
| चामर         | चॅवर, चॅउर                                                                                                                                                                                             | चौर                |
|              |                                                                                                                                                                                                        |                    |

#### ७. प्रनुनासिकता---

हिन्दी-तद्भव शब्दावली में बहुत से ऐसे शब्द हैं जिनमें अनुनासिकता आ गयी है, किन्तु उनके मूल रूपों में नहीं थी। सांप (सपं), साँच (सत्य), ऊँट (उष्ट्र), जूँ (यूका), कुर्आं (कूप), आंसू (प्रश्नु), मों (भ्रू) ग्रादि शब्द प्रमुनासिकता के योग से ही वने हैं।

#### ८. मात्रा-मेद--

श्रसावधानी, श्रज्ञान या बोलने की प्रवृत्ति से बहुत से शब्दों में दीर्घ मात्रा हस्त हो जाती है और हस्त दीर्घ हो जाती है। वानर से बंदर, मामीर से महीर, माणाढ से असाढ़, मानाश से मनास, माश्चर्य से मचरज मादि शब्दों में दीर्घ से ह्रस्व की प्रवृत्ति काम कर रही है; किन्तु प्रिय से पीव, मक्षत से माखत. अ कुश से मांकुम, जिह्वा से जीम, कंटक से कांटा, मध से माज, स्कंघ से कंघा आदि में ह्रस्व मात्रा से दीर्घ मात्रा हो गयी है। हिंदी की तद्भय-शब्दावली में ऐसे भब्दों की बहुलता है।

६. महाप्राणीकरण-

अल्पप्राण ध्वितियों के महाप्राण हो जाने से भी कितने ही हिन्दी तद्-भव शब्दों का निर्माण हुआ है, जैसे: — बाफ या माप (वाष्प), पीठ (पृष्ठ), विच्छू या वीछू (वृश्चिक), घर (गृह), ढीठ (घृष्ट), सूखा (शुष्क), हाय (हस्त), भेप (वेष)।

#### १०. घोषीकरण-

जब श्रघोप ध्वितियाँ घोष हो जाती हैं तब इस प्रकार की स्थिति होती है। परिवर्तन के इस प्रकार में कुछ न कुछ योग उच्चारगा-सुविघा का मी होता है। सगल (सकल), मगर (मकर), साग (शाक), कँगना (कंकरग), काग (काक) श्रादि शब्दों का निर्माग घोषीकरगा की स्थिति से ही हुमा है। ११. घलप्रागोकरगा—

कुछ तद्मव शब्दों में महाप्राण का ग्रल्पप्राण मी हो गया दिखाई पड़ता है। हिन्दी-वोलियों के दूद (दूथ — दुग्ध), सूदौ (सूधौ == शुद्ध), मजापार (मक्तपार == मध्यपार), सादू (साधु) श्रादि शब्द इसी प्रक्रिया से धने हैं।

ध्यनि-परिवर्तन के अनेक चकों पर चढ़ कर मारतीय श्रार्य भाषा की शव्दावली घिसती चली गयी है। कहीं-कहीं परिवर्तन-प्रक्रिया में कुछ सुरदरापन आ गया है या नौकें निकल आयी हैं जिससे तद्भव शब्दों को मूल शब्दों के सामने रखने पर सहसा उनमें किसी संबंध का श्रनुमान नहीं किया जा सकता, किन्तू मापाज्ञानी की दृष्टि उस पर श्रवश्य पहुंच जाती है। शब्द के श्राकार-प्रकार के विकास के साय बहुत से शब्दों के अर्थों में भी क्रान्ति हुई है। परिवर्तन के श्रनेक कारणों भीर दिशाश्रों की चर्चा तो इस प्रसंग में श्रिषक उपयुक्त न होगी, किन्तु कुछ उदाहरणों से हिन्दी तद्भव शब्दावली के शर्थ-परिवर्तन, शर्य-विकास और श्रयं-संकोच का श्रनुमान किया जा सकता है। यों तो काल-चक्र पर चढ़ कर बहुत से तत्सम शब्दों ने भी श्रयं-क्रान्ति की है, किन्तु तद्भव शब्दों में यह प्रवृत्ति कुछ श्रियक व्यापकता से मिलती है। घर, वाड़ी, पाती (चिट्टी), धन, कन, चाल, गाढ़ (कोली या जुलाहे की गाढ़), महा, चाक, चाकी, पहिरन, असाड़ा, साजा (खाना विशेष), मोता, सद (ताजा), मजना (नागना), थापा, टप्पा श्रादि तद्भवों के मूल के अर्थों से श्रवगाव, विशास या संकोच की स्थिति दिसायी दे सकती है।

घर—गृह (सं.) से विकसित यह शब्द कभी मकान के श्रर्थ में प्रयुक्त होता था। श्राज रसोईघर, पेशाबघर श्रादि शब्दों में यह कमरे का अर्थ भी देता है।

वाही-(सं० वाटिका) इसके मूल 'वाटिका' का प्रयोग लघु उद्यान के श्रयं में होता था। श्राज इसका संबंध 'सेती-बाड़ी' या 'चाटुज्या वाड़ी' जैसे शब्दों से हो गया है। इसी प्रकार 'मालियां की वाड़ी' आदि शब्द प्रयोग में श्राते हैं। यहाँ बाड़ी गृह-समूह के श्रर्थ में प्रयुक्त हुआ है।

पाती—इसका उद्भव 'पत्र' शब्द से हुम्रा था, किन्तु संस्कृत काल, में ही उसने 'पित्रका' (चिट्टी) का, म्रर्थ प्रह्मा कर लिया था। भ्राज 'पाती' शब्द प्रमुखत: चिट्टी के अर्थ में ही प्रयुक्त होता है, यद्यपि 'फूल, पाती' के साथ यह भपने मूल अर्थ को भी भ्रक्षुण्मा रखता है।

धान-यह शब्द अपने मूल रूप में 'धान्य' था जिससे सामान्यतः 'श्रन्न' का ग्रर्थ द्योतित होता था। ग्राज इसका संबंध प्रमुखतः चावल से हो गया है।

फन—इसका उद्भव संस्कृत 'क्रग्।' से हुआ है जिसका अर्थ 'अंग' या 'छोटा टुकड़ा' होता था। श्राज राजस्थान की बोलियों में इसका अयोग 'श्रन्न' के लिए ही विशेष रूप से होता है।

चाल—यह शब्द चल्घातु से बना है। इसका अर्थ गति, होता है, किन्तु मैं आपकी चाल से परिचित हूं - जैसे वाक्यों में इसका अर्थ चालाकी । या 'विरोधो गति-विधि' हो गया है।

इसी प्रकार 'चल्' घातु से बने हुए 'चलन' शब्द का अर्थ हिन्दी में ''रीति' या 'प्रया' ग्रहण किया जाता है।

गाड़—यह शब्द सं० 'गर्त' या 'गर्तक' से विकसित हुआ है किसका सामान्य अर्थ 'गड्डा' या 'गड़ा' होता है, किन्तु उत्तर प्रदेश के पश्चिमी मागों में 'गाड़' का अर्थ 'कोली या जुलाहे की शाला' होता है, जिसमें बैठकर वह अपने करचे पर कपड़ा बुनता है।

भद्दा—'मद्र' शब्द से विकसित इस शब्द ने 'शिष्ट' या 'मले' के प्रयं के विरोध में 'ग्रशिष्ट' या 'बुरे' का प्रयं धारण कर लिया है।

चाक-सं० 'चक' से विकसित इस शब्द का अर्थ सामान्यतया 'पहिया' होना चाहिये था; किन्तु आज यह शब्द कुम्हार के 'चाक' के श्रर्थ में ही रूढ़, हो गया है।

चाकी—यह शब्द चिक्रका से व्युत्पन्त हुआ है। आज इसका अर्थ 'हाय से बाटा पीसने की चक्की' के लिए प्रायः रूढ़ हो गया है। 'चाकी' के त्यान पर आजकल एक शब्द 'चक्की' भी प्रयुक्त होता है जैसे—'पनचक्की', 'विजली की चक्की', किन्तु जो श्रर्थ 'चाकी' देता है वह 'चक्की' सामान्यतमा नहीं देता। 'चक्की' या 'चिकया' शब्द श्राजकल हलवाई लोग भी प्रयुक्त करते हैं। इससे उनका आशय 'वर्फी' से होता है।

पहिरन — 'परिघान' से व्युत्पन्न यह शब्द भ्रपने मूल अर्थं को मुरक्षित रखते हुए भ्रयं-विस्तार की दिशा में चला गया है। 'वेश-भूषा' के भ्रतिरिक्त भ्राज यह शब्द पहिनने की एक शैली का भाव मी द्योतित करता है।

श्रक्षाड़ा—विद्वानों ने इसे 'श्रक्षवाट' से व्युत्तन्न माना है। इसने मी श्रयं-विस्तार के मार्ग से 'दल' या दलबन्दी का श्रयं ग्रहण करिलया है। कसरती श्रक्षाड़े या पहलवानों के श्रक्षाड़े तो प्रायः सभी ने देखे होंगे, किन्तु 'अखाड़े बाजों' की माया से बहुत कम लोग परिचित होंगे।

खाजा— 'खाद्य' से न्युत्पन्न यह शब्द अर्य-संकोच का शिकार हो गया है। पहले यह खाने की वस्तु के लिए सामान्य रूप से प्रयुक्त होता था। मध्यकाल में यह शब्द मिठाई-विशेष के श्रथं में ही प्रयुच्च होने लगा। श्राज नई-नई मिठाइयों के नामों ने 'खाजा' के महत्त्व को मिटा-सा दिया है। फिर मी 'खाजा' श्रमी तक मध्यदेशीय गांवों में न्याह-शादी के श्रवसर पर 'खजला' या 'खाजला' के रूप में अपना महत्त्व स्थापित किये हुए है।

भोला—प्राकृत ग्रन्थों में 'भ्रान्त' शब्द के लिए 'मुल्ल' शब्द का प्रमेग होता था, किन्तु उसका अर्थ आज के मोला से मिन्न था। भ्राज 'मोला' ने 'मूला से पृथक् अर्थ व्यक्त करना प्रारंभ कर दिया है। इसलिए 'मुल्ल' के अर्थ को 'मूला' तो द्योतित करता है, किन्तु 'मोला' नहीं। सच तो यह है कि 'मोला' ने सपूत की मांति 'मुल्लो' के भ्रवगुणों को छिपाकर गुणों का ही प्रकाशन किया है। इसका गुए। यहाँ तक वढ़ गया कि वह शंकर का विशेषण या पर्याय वन गया है।

सव—इसका तत्सम 'सदाः' है जो अपने अव्यय रूप में भी घा, हाल ही में, श्रमी भादि श्रषं व्यक्त करता है; किन्तु सद रोटी', सद पानी', 'सद महा' भादि भव्दों में 'सद' भव्यय रूप छोड़कर विभोषण बन गया है और 'ताज़ा' (fresh) श्रमं द्योतन करता है।

भजना—तद्भवों की पंक्ति में बैठकर बहुत से णब्द श्रपने पाठक या श्रोता को तत्समों में श्रपना 'स्रोत' स्रोजने की प्रेरणा देते हैं, किन्तु ऐसी दृष्टि में कमी-कमी श्रनर्थ हो जाता है। संस्कृत के 'मज्' शब्द से इसका कोई मंबंच नहीं है। कुछ विद्वानों ने इसका 'मञ्ज्ज्' धातु से जोड़ने का प्रयत्न किया है और मञ्जित (वि०) प्राकृत में 'मञ्ज्ज्य' होकर 'मिणया' या भागा हो गया है। इसी 'मञ्ज्ज' धातु से 'मजता' या 'मगना' संज्ञा शब्द ब्युत्पन्त हुए हैं। यह ठीक है कि 'ज' श्रीर 'ग' परस्पर वदलते रहते हैं किन्तु में इस शब्द को 'देशज' सममता हूं; जो तद्मवों की पंक्ति में बैठकर तद्भव सा प्रतीत हो रहा है।

थापा—अपने मूल रूप में यह शब्द स्था' घातु का भूतकालिक छदन्त है जो िएच् प्रत्यय से 'स्थापित' हुआ था, जिसका अर्थ था 'रखा हुआ', 'जमाया हुआ', 'अवस्थित' या 'निर्घारित'। भाज इसका अर्थ किसी वस्त्र, मित्ति भादि पर रंग से वने हुए हस्त-चिह्न या हस्तांक के रूप में ग्रहण किया जाता है। इसी का दूसरा माई 'ठप्प' है जिसका अर्थ 'हस्तांक' न होकर 'मुद्रांक' होता है।

इन उदाहरणों को देख कर हिन्दी के तद्भव शब्दों में हुए ध्वनि-परिवर्तनों की पूर्वपीठिका की श्रोर ध्यान चला जाता है। यों तो भाज आधु-निक साहित्यिक हिन्दी में तत्सम शब्दों का प्रयोग बहुत बढ़ गया है, किन्तु ध्वनियों के इतिहास का श्रध्ययन केवल तद्मव-शब्दावली के श्रध्ययन से ही हो सकता है। वास्तव में तद्भव शब्दों में से श्रधिकांश हिन्दी की बोलियों की सम्पत्ति हैं, किन्तु उनमें से बहुत से साहित्यिक हिन्दी में भी चले आये हैं। हिन्दी कहानियों श्रीर उपन्यासों की लोक-प्रिय शब्दावली में ऐसे शब्दों का बाहुत्य है। यदि हम एक श्रोर संस्कृत शब्दों को श्रीर दूसरी ओर हिन्दी के तद्भव शब्दों को सामने रखें तो ध्वनि-सम्बन्धी कुछ सामान्य वातें दृष्टिग्रोज़्रर होती हैं जिनमें से स्वर-विषयक ये हैं—

#### स्वर-रूप

- (१) संस्कृत शब्दों के श्रन्तिम स्वर आ, ई, ऊ घीरे-घीरे श्र, इ, उ में परिवर्तित हो गये भौर ए, श्रो का परिवर्तन इ, उ में हो गया। इस प्रकार दीर्घ तथा संयुक्त से ह्रस्व हुए स्वरों में श्रौर मूल ह्रस्व स्वरों में कोई भेद नहीं रह सका। हिन्दी में शब्दान्त के ह्रस्व स्वर कुछ दिन रहने के बाद घीरे-घीरे जुप्त हो गये। इस समय उच्चारण की दृष्टि से हिन्दी के तद्भव शब्द बहुलता से व्यंजनान्त हैं। हां, यह परिवर्तन अभी लिखने में स्वीकृत नहीं हुगा है। हिन्दी की कुछ बोलियों में श्रन्त्य श्र, इ आदि का उच्चारण कुछ-कुछ प्रचलित है।
- (२) गुणवृद्धि परिवर्तन संस्कृत में तो होते ही हैं, हिन्दी में मी मिनते हैं। हिन्दी में संधि-पूर्व के इ तथा उ कमी-कमी, दीर्घ में न वदल कर, प्राय: ए तथा को में वदल जाते हैं। वेल ∠िवल्व, सेम ८िशवा, कोड़ ८ कुप्ट, तथा को स ८ कुक्षि शब्द इसी प्रक्रिया से वने हैं।
- (३) हिन्दी के तद्भव शब्दों में वृद्धि स्वरों का प्रयोग वहुत कम मिलता है। केवट ८ केवतं, गेरू ८ गैरिक तथा गोरा ८ गौर इस प्रकार के परिवर्तन की स्थिति के प्रमाण हैं।

(४) हिन्दी के तद्भव शब्दों में ऋ का परिवर्तन किसी अन्य सर या 'रि' में हो जाता है। रूख ८ वृक्ष, माई ८ आतृ, किया ८ कृत:, मुग्रा८ मृत:, नाच ८ नृत्य, वसह ८ वृषम, रितु ८ ऋतु, रिन ८ ऋण ग्रादि शब्दों के ऋ के विभिन्न परिवर्तनों का अनुमान किया जा सकता है।

हिन्दी की तद्भव शब्दावली के समग्र धवलोकन से हम स्वरों के पीर वर्तन के सम्बन्ध में यह निष्कर्ष निकालते हैं—

#### (१) য়~

- (i) कहीं-कहीं संस्कृत की 'ब' ध्विन हिन्दी तद्भव शब्दों में सुरिक्षि रहती है, जैसे—पहर ८ प्रहर, सगरो ८ सकलः, गड्ढा ८ गर्त, धन ८ स्त्रक, यस ८ स्थल, सरग ८ स्वर्ग।
- (ii) कहीं-कहीं संस्कृत 'ग्र' हिन्दी तद्भवों में 'ग्रा' रूप घारण 'इर लेता है जैसे पाकड़ ८ पर्कटी, आगल ८ अगेला, काम ८ कर्म, चाम ८ वर्ग, घाम ८ वर्म।
- (iii) कहीं-कहीं संस्कृत शब्दों का 'ग्र' हिन्दी के तद्भवों में 'र' का रूप घारण कर लेता है, जैसे—इमली ८ ग्रम्लिका, गिनना ८ गणना, पिजरा ८ पंजर ग्रादि।
- (iv) कहीं-कहीं श्र-ध्विन ग्रर्ड-स्वर 'व' के साथ 'उ' में वदत वार्त है, जैसे--जुर∠ज्वर सुर∠स्वर, घुनि∠ध्विन ।
- (v) कहीं-कहीं 'अ' 'उ' का रूप घारए। कर नेता है, जैसे--वृबती ∠ खर्ज ।
- (vi) कहीं-कहीं तद्मवों में संस्कृत 'अ' को 'ऊ' हो जाता है, जैसे-पूँछ८ शमश्र्।
- ्रां) कहीं-कहीं 'म्र' को 'ए' हो जाता है, जैसे-मेंढक ८ मण्डूर सेंघ८ संघि।
- (viii) कहीं-कहीं 'ख' कौ 'ऐ' हो जाता है, जैसे--रैन ८ खर्न मैन ८ मदन, सै ८ शत।
- (ix) कहीं-कहीं 'ग्र' को 'ग्रो' हो जाता है, जैसे-पतोहूं पुत्रवर्ष इस परिवर्तन के लिए 'ग्र' के पष्चात् 'व' का होना आवश्यक है।
- (x) यदि किसी तत्सम शब्द के श्रन्त में 'व' हो तो 'व' का ते होकर उसके पूर्ववर्ती 'श्र' को 'बी' हो जाता है, जैसे—जार्दी पार माधी पायवा । 'मादी' शब्द भी इसी प्रक्रिया से प्राकृत में 'महवर्ष' ही हिन्दी में मादी बना है। यहाँ नियम में थोड़ा सा व्यतिक्रम है।

π---

- (i) कहीं-कहीं संस्कृत शब्दों का 'ग्रा' हिन्दी के तद्भव शब्दों में सुर-, जैसे ग्वाला ं्योपाल, आमंं प्राम्न, तौवांं ताम्र, श्रासंं श्राणा, काष्ठ, थानं ८स्थान, खाजां ं खाद्य, धानं ं धान्य श्रादि में ।
- (ii) कही-कहीं 'ग्रा' के स्थान पर हिन्दी-तद्भवों में 'ग्र' मी मिलता के— ग्रचरज∠ आश्चर्य, बघेरा∠व्याघ्न, महगा∠ महार्घ, बखान∠ ान ।

#### **E**--

- (i) कहीं-कहीं हिन्दी-तद्भवों में भी यह ध्विन सुरक्षित रहती है, हरन∠िकरण, गामिन∠गिमणी, बहिरा∠विधर स्रादि में।
- (ii) कहीं-कहीं तत्सम शब्दों में श्राई हुई 'इ' हिन्दी तदभवों में 'ई' हो है, जैसे—लाठी ∠यिष्ट, रीता ∠िरक्त, करसी ∠करीिषका, सीख ∠िशिक्षा, ′ मिण्ट आदि में ।
- (ini) कहीं-कहीं तत्सम शब्दों में प्रयुक्त 'इ' का 'अ' हो जाता है, जैसे \_रिष्म, मीतं ∠िमित्ति, स्रांख / श्रक्षि, तुरत ∠त्वरित, सुरत ∠स्मृति, ∠विधर आदि में।
  - (iv) कहीं-कहीं 'इ' का 'ऊ' मी हो गया है, जैसे ऊख∠ इसु ।
  - (v) कहीं-कहीं 'इ' का 'ऊ' हो जाता है, जैसे गेरू∠गैरिक, बूँद∠

## ₹--

١

- (i) कहीं-कहीं संस्कृत शब्दों की 'ई' व्विन हिन्दी तद्मवों में सुरक्षित । है, जैसे कीड़ा ८ कीट, तीखा ८ तीक्षण, श्रुलसी ८ श्रतीसी, पानी ८ पानीय, ८ शार्ष।
- (ii) कहीं-कहीं 'ई' ह्रस्व घ्वनि 'इ' में परिवर्तित हो जाती है, जैसे ∠दीपक, पियरा∠पीतल, पिढ़िया∠पीठिका, जिल्ल∠जीव।
- (ini) नहीं-कहीं 'इं' को 'इ' मी हो जाता है, जैसे रैन $\angle$ रजनी,  $[\angle$ परोक्षा।

## ) उ--

- (ा) हिन्दी-तद्नवों में यह ध्विन कमी-कभी सुरक्षित <u>रहती है, जैसे</u> इा∠बुब्जक, कुहाड़ ∠कुठार, गुफा <u>गु</u>हा।
- (ii) कहीं-कहीं 'उ' के स्थान पर हिन्दी में 'ऊ' हो जाता है, जैसे ८मुप्टि, तूठा८तुष्ट, दूघ८दुग्ध, पूठा८तुष्ट, रूठा८क्ट, सुला८शुष्क, र८गुजर, चूमना८चुम्बन, सूता८सुप्त, गूँजन८गुँजन, पूँत८पुत्र, ८मुटित।

(iii) मभी-कभी तत्सम शब्दों में प्रयुक्त 'उ' को हिन्दी तद्मवों में प्रयुक्त 'उ' को हिन्दी तद्मवों में 'प्र' हो जाता है, जैसे साध∠साधु, वूंद∠विन्दु, वटला∠वर्तुं ल, वांह∠वाहु। (६) उन—

(i) कुछ तद्भवों में 'क' सुरक्षित रहता है, जैसे मूसा∠मूपक, मृत्र∠

मूत्र, रूखा ८ रूक्षक. सूत ८ सूत्र, घूत ८ धूर्त, मूसल ८ मुपल।

(ii) कभी-कभी 'ऊ' का 'उ' भी हो जाता है, जैसे कुमा<कृष, धुम्रौ∠धूम, भुवाल∠भूपाल, महुम्रा<मधूक, सुई<सूचिका।

(iii) कहीं-कहीं 'क' का 'ए' हो जाता है, जैसे नेउर<नृपुर ।

(iv) कहीं-कहीं 'ऊ' का 'ग्रो' हो जाता है, जैसे मोल र्मूल्य, मोब-

(6) 叛---

तत्सम शब्दों ने हिन्दी में धाते-धाते अनेक रूप बदले हैं। उनकी बन ध्वनियों की मौति ऋ का भी हाल हुआ है। परिवर्तन इस प्रकार दिवाणी देते हैं:—

- (i) ऋ का श्र में परिवर्तन— वसह<वृषभ; हट्टा<हुण्ट।
- (ii) ऋ का परिवर्तन आ में— कान्ह<कृष्ण ।
- (iii) ऋ का परिवर्तन इ में— तिस <तृषा, महा<मृत, तिन<तृण ।
- (iv) ऋ का परिवर्तन ई में— दीठि<दृष्टि, पीठ<पृष्ठ, घीठ∠घृष्ट ।
  - (v) ऋ का परिवर्तन उ में— पुट्ठा≪पृष्ठ, घुटा<घृष्ट ।
- (vi) ऋ का परिवर्तन ऊ में— वूठा∠वृष्ट, रूख<वृक्ष ।
- (vii) ऋ का परिवर्तन 'रि' या 'री' में— रिन<ऋण, रितु<ऋतु, रीछ<ऋक्ष।

(a) ए—

हिन्दो तद्मवों में 'ए' ने विशेष परिवर्तन का मुँह नहीं देखा। हैं, हिन्दी में संस्कृत का दीमं 'ए' ह्रस्व हो गया है, जैसे "एक दिन ऐसा हो<sup>द्गा,</sup> में हैं कुँगी तोहि" में ।

कहीं-कहीं कविता में उद्दें के सम्पर्क से 'ए' को 'इ' के रूप में देश गया है, जैसे "इक (एक) वार नज़र जो फेर चले, तो तुम्हें जमाना पूकेणा"

#### $-\xi(3)$

संस्कृत मन्दों में प्रयुक्त 'ऐ' हिन्दी में थ्राने से पहले ही 'ए' रूप घारण कर चुका था।

- (i) हिन्दी तद्मवों में भी 'ऐ' को 'ए' हो जाता है---गेरू <गैरिक, केवट <कैवर्त ।
- (ii) कहीं-कहीं संस्कृत शब्दों के 'ऐ' को हिन्दी तद्मवों में ग्रइ या ग्रई हो जाता है, जैसे दईत <दैत्य, महनी < मैत्री, वईद <वैद्य।

## (१०) म्रो-

हिन्दी तद्भवों में 'श्रो' ने बहुत कम परिवर्तन देखे हैं।

- (i) प्रायः वह सुरक्षित रहता है, जैसे जोति या जोत<ज्योति, कोई<कोऽपि, सोई<सोऽपि, डोला<दोला, डोरा<दोरक।
- (ii) कहीं-कहीं 'ओ' को 'ओ' हो जाता है, जैसे कौली <क्रोड।
- (iii) कहीं-कहीं 'श्रो' का 'उ' या 'ऊ' हो जाता है, जैसे मुद<मोद, चूसना<चोषएा, चुराया<चोरित।

## . (११) घौ---

हिन्दी के तद्मव शब्दों में संस्कृत का 'भ्री' सुरक्षित नहीं रहा है।

- (i) इसके स्थान पर प्राय: ओ हो जाता है, जैसे मोती < मौक्तिक, पोता < पौत्रक, जोवन < यौवन।
- (ii) कहीं-कहीं संस्कृत 'ओ' का हिन्दी तद्मवों में 'भ्रइ' या 'भ्रउ' में विघटन हो गया है, जैसे नउका < नौका।

उक्त स्वर-परिवर्तनों को देख कर हम ये नियम निर्धारित करते हैं--

- १. प्रा० मा० श्रा० माषा के श्रादि-श्रक्षर के स्वर हिन्दी की तद्भव शब्दावली में प्राय: सुरक्षित हैं।
- २. भ्रादि स्वर (श्रच्) पर स्वराघात न होने पर उसमें विकार हुग्रा है भौर भ्रनेक उदाहरणों में भ्रादि 'अ' लुप्त भी हो गया है, जैसे भीतर ∠ भ्रम्य-न्तर रीठा ∠ ग्ररिष्ट, लौकी ∠ श्रलावु ।
- ३. ग्रादि-व्यंजन-युक्त 'ग्र' हिन्दी में सुरक्षित हैं, जैसे कहनां∠कथन, घटा∠घटक, छतरों ∠छत्र ।
- ४. प्रा० मा० ग्रा० मापा के किसी गब्द में संयुक्त व्यंजन से पूर्व प्राने वाला 'अ' (हस्व) 'ग्रा' (दीर्घ) हो जाता है. जैसे—चाक∠चक्र, चाम ८पर्म, पाम८घर्म, कान८कर्ण।
- ४. उक्त प्रकार के संयुक्त व्यंजन में से एक के श्रनुनासिक होने पर तथा उसके लुप्त होजाने पर 'श्र', कमी-कमी 'श्रां' में वदल जाता है, जैसे— मात∠मन्त्र, दांत∠दन्त, पांती∠पंक्ति।

- ६. प्रा० मा० म्रा० माषा के कुछ शब्दों के श्रन्त में कार-पद ग्रांता है। यदि कार पद से पूर्व संयुक्त व्यंजन में ह्रस्व स्वर हो तो कार का 'क्' लुप्त होकर म० मा० ग्रा० माषा में केवल 'ग्रा' रह जाता है जो ह्रस्व 'प्र' में मिल कर भी दीर्घ बना रहता है, जैसे—चमार∠चम्मग्रार∠चमंकार सुनार∠सुण्ण-ग्रार∠स्वर्णकार।
- ७. प्रा० मा० भ्रा० माषा के शब्दों का भ्रादि 'श्रा' हिन्दी तद्भवों में प्रायः सुरक्षित रहा है जैसे—श्राम / श्राम्र, आरसी / श्रादशिका, श्रालू ∠आलुकः, आसा / श्राशा।
- द. कहीं-कहीं शब्द के स्नादि या स्नाद्यक्षर में रहने वाला 'सा' अपने बाद संयुक्त व्यंजन होने पर हिन्दी तद्मवों में ह्रस्व होजाता है, जैसे—प्रपना ∠स्नात्मन:, वखान∠व्याख्यान।
- ६. कहीं-कहीं शब्दों में आदि में स्वराघात के ग्रमाव से 'मा' निवंत होकर 'भ्र' हो गया है, जैसे — असाढ़ ∠श्राषाढ़, अहेर ∠श्रासेट, बनारस ∠वारा-णसी, श्रचरज ∠श्राश्चर्य ।
- १०. दो भव्दों के समस्त पद में यदि पहला पद दो व्यंजनों का हो और उनमें से पहला वर्ण दीर्घ हो तो हिन्दी में वह ह्रस्व हो जाता है, जैसे-वतकही∠वार्ताकथा, कठफोडवा∠काष्ठस्फोटक ।
- ११. प्रा० मा० भाषा के शब्द के भ्रादि भ्रक्षर के इ, ई के प्रम्चात् भ्रसपुक्त व्यंजन भ्राने पर हिन्दी-तद्भवों में इ, ई सुरक्षित हैं, जैसे—विहान∠विभाण, कीड़ा∠कीटक, खीर∠क्षीर।
- १२ प्रा० मा० भ्रा० माषा के भव्दों में भ्राने वाली इ, ई भ्रथवा ऋ ध्विनयों के पश्चात् संयुक्त व्यंजन भ्राने पर हिन्दी—तद्भवों में स्वर दीर्घ होजाते हैं, जैसे—जीम∠जिह्वा, मीख∠भिक्षा, रीछ्∠ऋक्ष, ईटं∠इष्ट, सीख∠णिक्षा।
- १३. म्रादि अक्षर के स्वराघात के खमाव में 'इ' सुरक्षित रहता है, जैसे—निठुर ∠निष्ठुर, निकास ∠निष्कास, विनती ∠विज्ञप्ति ।
- १४. प्रा॰ मा॰ मा० माषा के शब्दों के ग्रसंयुक्त व्यंजन के पूर्ववर्ती उ. क हिन्दी में सुरक्षित हैं, जैसे—छ्रीं क्षुरिका, पुराना ८पुराण, गुफां ८गुहा, कुर्वारा ८कुमारक, जूड़ा ८ जूटक, घूर ८ घूलि।
- १५. प्रा० मा० भा० में संयुक्त व्यंजन के पूर्ववर्ती आदि एवं ग्रादि ग्रक्षर के ज, क हिन्दी में सुरक्षित है, जैसे—दुवला∠दुवल, उजला∠ २००३ल, उछाह∠उत्साह, सूत∠सूत्र, भूत∠सूत्र, दूव∠दूर्वा।
- १६. प्रा० मा० भ्रा० मापा के शब्दों का उ हिन्दी तद्मवों में कहीं कहीं 'क' मी होगया है, जैसे ऊँचा ८ उच्च, ऊँट ८ उष्ट्र, मूठ ८ मुष्टि, रूठा ८ एट, दूष ८ दृष्य ।

įĘ

Ş

ŧ

ŧ

ì

१७. प्रा० मा० ग्रा० माखा के गव्दों के प्रथमाक्षर में रहने वाली इ' ग्रीर 'उ' व्वित्यां वाद में संयुक्त व्यंजन होने पर हिन्दी में कमी-कमी 'ए' या भ्रो में वदल जाती हैं, जैसे छेद ∠िखद्र, वेल ∠िवल्व, पोखर ∠पुष्कर, कोढ़ ∠कुष्ठ।

१८. प्रा० मा० आ० भाषा का 'ऐ' हिन्दी शब्दों में प्राय: 'ए' हो गया है, जैसे--केबट ८ कैवर्त।

१६. प्रा० मा॰ ग्रा० मागा के शब्दों के ग्रादि श्रक्षर की 'ए' ध्विन हिन्दी—तद्मवों में सुरक्षित है, जैसे—केवड़ां केतक, जेठ ८ ज्येष्ठ, सेत ८ क्षेत्र, वेंत ८ वेंग्र, सेठ ८ श्रेष्ठी।

२०. प्रा० मा० था० माषा का 'क्षो' हिन्दी में 'भ्रो' होगया है, जैसे-~गोरां ्रगौर, चोरी ं चौरिका, कोसी ं कौशिका।

२१. मसंयुक्त व्यंजन से पूर्व का श्रादि सक्षर में रहने वाला 'ओ' हिन्दी में सुरक्षित है, जैसे—घोड़ा∠घोटक, तिकोना∠ित्रकोण, थोड़ा∠स्तोक, कोठा∠कोण्टक, श्रोठ (होट)∠ओण्ठ।

२२. शब्दान्त या पदान्त स्वर हिन्दी में लुप्तप्राय हैं। यद्यपि वे लिखने में प्राते हैं, किन्तु उच्चारण में उनका लोग हो चुका है, जैसे —पूत्∠पुत्र:, राम्∠राम:, राजपूत्∠राजपुत्र: सीप्∠णुक्ति, रात्∠रात्र।

२३. शन्दान्त के हस्व स्वर हिन्दी के कुछ शब्दों में दीर्घ होकर सुर-क्षित हैं, जैसे--हिया ८ द्व्य, मुग्रा ८ मृत ।

२४. प्रा० मा० आ० मापा के पदान्त के दीर्घ स्वर हिन्दी में कहीं कहीं कुरिं ति हैं, जैसे—बहू ८वघू, साई ८स्वामी, रानी ८राजी, पाती ८पत्री, परती परित्री।

व्यंजन-परिवर्तन स्वर-परिवर्तन से किसी भी प्रकार कम महत्त्वपूर्ण नहीं है, वरन् उच्चारण की दृष्टि से व्यंजन परिवर्तन कुछ श्रधिक ध्यान देने योग्य है। व्यंजनों के स्पर्ध, अन्तस्य, कष्म; धोष-प्रधोष; श्रत्पप्राग्ण-महाप्राग्ण भादि भ्रनेक भेद हैं। इनके भी संयुक्त-असंयुक्त दो भेद भीर होते हैं। इन अनेक भेदों का प्रभाव परिवर्तन की दिशा पर भी पड़ता है। हिन्दी की तद्भव शब्दावली के अन्तर्गत सम्मिलित श्रनेक शब्दों को देख कर हम कुछ सामान्य परिवर्तन-नियमों का अनुमान कर सकते हैं। नीचे उनका विवरण देखिये:—

(१) प्रा० मा० मा० मापा का ग्रादि ग्रसंयुक्त व्यंजन प्राय: सुरक्षित रहता है। यह प्रवृत्ति हिन्दी में ही नहीं, वरन् प्राय: समस्त मारोपीय मापाओं में मिलती है। हिन्दी में इपके कुछ जवाहरण देखिये:—

(१२) श्रसंयुक्त भ्रन्त्य व्यंजन के सम्बन्ध में पहले ही कहा जा का है कि हिन्दी के व्यंजनांत भव्दों का भी एक इतिहास है। प्रा० भा० भाषा के भ्रनेक इ—ईकरान्त तथा उ—ऊकारान्त भव्द हिन्दी में अकारान्त है गये हैं, जैसे—

जोत ८ ज्योति सत्तर ८ सप्तति दयाल ८ दयालु बाँह ८ बाहु रैन ८ रजनी

हिन्दी के उक्त श्रकारान्त शब्द उच्चारण में व्यवनान्त हैं। ने होने के कारण श्रमी ये इस रूप में लिखे नहीं जाते हैं।

(१३) हिन्दी की बोलियों में कुछ ग्रौर परिवर्तन मी देखने में <sup>माये</sup> हैं जो इस प्रकार हैं:—

(i) 'य्' का 'ज्' हो जाता है:—
 जमुना < यमुना
 जोग < योग
 जग्य < यज्ञ
 कार्ज < कार्य</li>

(ii) 'ल्' का 'र' हो जाता है:---

केरी < कदली महिरारू < महिला थारी < स्थाली

(iii) 'व्' का 'व्' हो जाता है:--

सव < सर्व विरियां < वेला बात < वार्ता

(iv) 'ग्' का 'स' हो जाता है:— वस < वग सरीर < गरीर

साप < भाप

सँदेसा < संदेश

(v) 'प्' का 'ख' हो जाता है:—भाखा < मापा</li>मासन < माषण</li>

मेख ८ मेप सोखा < शोपित

संयुक्त व्यंजनों के सम्बन्ध में —

(१) यदि प्रा० मा० म्रा० मापा के शब्द के म्रादि में कोई दीर्घ र-युक्त संयुक्त व्यंजन हो तो संयुक्त व्यंजन की द्वितीय ध्विन हिन्दी में लुप्त । जाती है, जैसे---

> सांस ८ श्वास गास ८ ग्रास गांव ८ ग्राम

(२) यदि प्रा० मा० आ० माषा के शब्दों के बादि में संयुक्त-दीर्घ-तर-युक्त व्यंजन हो और उसके बाद में 'म्' हो तो संयुक्त व्यंजन की द्वितीय त्रिन लुप्त होकर प्रथम दीर्घ व्यंजन प्राय: सानुनासिक हो जाता है, जैसे—

> गाँव ८ ग्राम नाँव < नाम साँई < स्वामी

(२) प्रा० मा० भ्रा० माषा के शब्दों के स्नादि के संयुक्त व्यंजन कभी-कभी किसी स्वर के भ्रागम से वियुक्त हो जाते हैं, जैसे —

> भरम ८ भ्रम पिरान ८ प्राण धियान ८ ध्यान गियान ८ ज्ञान

(४) प्रा० मा० ग्रा० माषा के शब्दों के मध्य में ग्राने वाले संयुक्त स्पर्शों में से पहले का हिन्दी शब्दों में लोप हो जाता है और पूर्ववर्ती स्वर दीर्घ हो जाता है:—

ह्रष ८ दुग्ध भूंग ८ मुद्ग सात ८ सप्त मींत ८ भित्ति

(१) यदि प्रा० मा० भ्रा० माषा के मध्यवर्ती संयुक्त व्यंजन क्रमशः स्पर्ध एवं मनुनासिक हों तो हिन्दी में भ्रनुनासिक का प्राय: लोप हो जाता है, रुते—

> आग ८ ग्रनि तीखा ८ तीक्सा मावा ८ मन्त

(६) यदि मध्यवर्ती संगुक्त व्यंजनों में से पहला अनुनासिक हो वे हिन्दी में उसका लोप होकर पूर्वस्वर अनुनासिक हो जाता है, जैसे—

जांघ ८ जङ्घा चोंच ८ चञ्च कांटा ८ कण्टक चांद ८ चन्द्र कांपना ८ कम्पन

सींचना ८ सिचन

(७) प्रा० भा० भाषा में मध्यवर्ती संयुक्त स्पर्धे भीर भनतः व्यंजन की स्थिति होने पर हिन्दी तद्भवों में प्रायः भन्तस्थ का लोप हो जाता

है, जैसे---

जोग ८ योग्य बाघ ८ व्याघ्न दुबला ८ दुर्बल पका ८ पक्व तुरंत ८ त्वरित

(८) यदि प्रा० मा० ध्रायं माषा के शब्दों में मध्यवर्ती संयुक्त व्यंजन स्पर्श श्रीर अन्तस्य के योग से वने हों तो हिन्दी शब्दों में अन्तस्य चुप्त हो जाता है और स्पर्श व्यंजन य, र तथा व के चुप्त होने पर क्रमणः चवर्ग, टवर्ग श्रीर पवर्ग में परिवर्तित हो जाता है, जैसे—

य्— साँच ८ सत्य नाच ८ नृत्य श्राज ८ श्रद्य वाँक ८ वन्ध्या साँक ८ सन्ध्या

प्— काटना ८ कर्तन कौड़ी ८ कपर्दिका गाड़ी ८ गंत्री पलटना ८ परिवर्तन

व्- वूड़ा ८ वृद्ध वारह ८ द्वादश

(६) प्रा॰ मा॰ मार्य मापा में शब्दों में स्पर्श श्रीर कृष्म व्यंजनी की संयोग होने पर हिन्दी में कष्म का प्रायः लोप हो जाता है और यदि स्पर्श व्यंजन भस्पप्रारा हो तो महाप्रारा हो जाता है, जैसे— 
 中域
 ∠
 中華

 期間
 ∠
 別報

 積石
 ∠
 給財

 転込
 ८
 毎日

 付し
 ८
 中で

 マー
 ८
 長七百

 長田
 ८
 長七百

 前田
 ८
 万震

गुभित्या ८ गुह्य
(१०) अनुनासिक और ग्रन्तस्थ के संयोग से वने हुए संयुक्त व्यंजन
हिन्दों में अपनी ग्रन्तस्थ-ध्विन का लोप कर देते हैं—

श्ररना ८ श्ररण्य कन ८ कर्ण काम ८ कर्म कान ८ कर्ण सूना ८ शून्य

(११) श्रनुनासिक एव ऊष्म संयोग में हिन्दी में श्रनेक परिवर्तन दीख पड़ते हैं—

- (i) कहीं अनुनासिक लुप्त हो जाता है— रास ∠ रिषम
- (ii) कभी ऊष्म लुप्त हो जाता है— मसान ८ ध्मशान
- (iii) कभी दोनों किसी-न-किसी रूप में रह जाते हैं -सनेह ∠ स्नेह
- (iv) कभी ऊष्म 'ह' में वदल जाता है, जैसे— नहान ∠ स्नान कान्ह ८ कृष्ण
- (१२) घन्तस्य-अन्तस्य के योग में हिन्दी में कभी एक का लोप हो जाता है भीर कभी दोनों ठहर जाते हैं—
  - (i) लोप—

    मोल ∠ मूल्य

    सब ८ सबं

    चोरो ८ चौर्य

(ii) दोनों की सुरक्षा— सूरज ∠ सूर्य परव ∠ पर्व वरत ∠ व्रत

(१३) अन्तस्य और ऊष्म से संयुक्त व्यंजनों में भी हिन्दी में कई परिवर्तन दिष्टगोचर होते हैं।

(i) कभी-कभी अन्तस्थ सुरक्षित रहता है— सिर ∠ शीर्ष पास ∕ पार्श्व

(ii) कभी-कभी ऊष्म सुरक्षित रह जाता है—

साला 🛴 भ्यालक

ससुर 🛆 भ्वशुर

ग्रासरा 🛴 श्राश्रय

(in) कमी-कमी दोनों सुरक्षित रह जाते हैं—

मिसिर 📐 मिश्र

मगसिर 📐 मार्गर्शार्ष

- (१) क्ष, त्र, ज्ञ-प्रा० मा० ग्रा० के शब्दों के इन व्यंजनों में भी हिन्दी में आकर ग्रनेक परिवर्तन-रूप दिखायी देते हैं। हिन्दी के तत्समों में तो इनमें कोई परिवर्तन दिखाई नहीं देता, केवल 'ज्ञ' का उच्चारण तत्समों में भिन्न प्रकार से किया जाता है; किन्तु हिन्दी तद्भवों से इनके परिवर्तन दहें अद्भृत होते हैं। नीचे ननके विभिन्न रूप देखिये—
  - क्ष—(i) हिन्दी तद्भवों में कहीं 'ख्' हो जाता है जैसे— नखत ∠ नक्षत्र खेत ∠ क्षेत्र खन-खन ∠ क्षरण-क्षण
    - (ii) कहीं-कहीं इसके स्थान पर हिन्दी में 'छ््'मी हो जाता है:-छ्री ∠ क्षुरिका छमा ∠ क्षमा
    - (iii) कहीं-कहीं इसके स्थान पर 'म्' हो जाता है— भीन ८ क्षीण
    - (iv) कहीं-कहीं 'क्ख्' (किन्तु बहुत कम) हो जाता है:— मक्खी ∠ मिक्सका रक्खे ∠ रक्षति

य—(i) हिन्दी तद्भवों में कभी-कभी संस्कृत का उपान्त्य 'यू त्' में वदल जाता है—

मीत / मित्र वेंत / वेत्र सेत / क्षेत्र

- (ii) कहीं-कहीं 'त्र्' 'ड्` में बदल जाता है, जैसे— गाड़ी ८ गती
- (iii) कहों-कहीं 'त्र्' के 'त् + र्' दोनों हिन्दी में वियुक्त हो जाते हैं--मंतर ८ मंत्र संतर ८ तत्र जंतर ८ यंत्र

ज्ञ — संस्कृत से हिन्दी शब्दों में श्राने पर इसका रूप भी अनेक प्रकार से बदल गया है —

- (i) कहीं-कहीं इसके स्थान पर 'ग्य' हो जाता है— जग्य ∠ यज्ञ ग्यान ∠ ज्ञान
- (ii) कहीं-कहीं इसके स्थान पर 'न्' हो जाता है— रानी ∠ राज्ञी जनेऊ ∠ यज्ञोपवीत

ध्विन-परिवर्तनों की विवेचना हमें तद्मव शब्दावली के व्युत्पत्ति-पक्ष की ग्रोर ले जाती है। वस्तुत: यह कृति व्युत्पत्ति की दृष्टि से ही प्रस्तुत की गयो है। किसी शब्द की व्युत्पत्ति ग्रपने ग्राप में बड़ी रोचक होती है, यद्यपि किसी भनिम्न व्यक्ति को वह बड़ी कठिन प्रतीत होती है। शब्द की व्युत्पत्ति बताते समय हमें प्रमुखतः चार वातों का ध्यान रखना चाहियेः—शब्द-स्रोत, ध्विन-परिवर्तन,परिवर्तन का लिंग ग्रीर वचन पर प्रमाव तथा ग्रर्थ पर प्रमाव। उदाहरण के लिए हम 'आंख' शब्द की व्युत्पत्ति पर विचार करते हैं:— ग्रांख—

- (i) स्रोत—यह तद्भव शब्द है। यह संस्कृत के 'ग्रिक्ष' शब्द ने व्युत्पन्न हुआ है।
- (ii) व्यनि-परिवर्तन-मूल शब्द में परिवर्तन इस कम ने हुन्ना है— ग्रक्षिण अविखणनील

'क्ष' संयुक्त व्यंजन है। इसमें क् निष् संयुक्त हैं। 'क्' क-वर्गीय, अघोष, अल्पप्राण व्यंजन है और 'श्' तालव्य ऊष्म ध्विन है। प्राकृत में जब 'क्ष्' अपना रूप वदलता है तो इसमें अन्तिनिहित ऊष्म ध्विन दित्वमयी प्राण्ध्विन उत्पन्न करके स्वयं लुप्त हो जाता है। इस प्रकार प्राकृत में ग्रक्षि से 'श्रिक्ख' बना है। इसको हम मारतीय आयं माषा की शब्दावली का प्रथम परिवर्तन कह सकते हैं जो प्राचीन भारतीय आयं माषा से मध्यकालीन मारतीय आयं माषा में हुआ। दूसरा परिवर्तन म० मा० आ० माषा से नव्य मारतीय आर्य माषाओं (हिन्दी आदि) में हुआ।

नव्य मारतीय आर्य माषाध्यों की सरलीकरण की प्रकृति के कारण 'ग्रक्ति' का 'क्ख' दित्व मग्न हुआ, किन्तु दित्व ने मग्न होने के साथ अपने पूर्ववर्ती स्वर को दीर्घ करके अपने साथी को लुप्त कर दिया; अतएव अश्वि का 'आखि' हो जाना चाहिये था; किन्तु हिन्दी ने शब्दान्त के निर्वल स्वरों से मी अपना सम्बन्ध तोड़ लिया। इस कार्ण 'आख' शब्द बना। फिर 'आ' 'ग्रकारणअनुनासिकता' के नियम के अनुसार 'ग्रां' रूप में बदल गया। इस प्रकार हिन्दी तद्मव 'ग्रांख' शब्द ब्युत्पन्न हुआ।

'श्रांख' शब्द हिन्दी में स्त्रीलिंग में प्रयुक्त होता है जबिक इसका मूल शब्द 'अक्षि' नपुंसक लिंग में प्रयुक्त होता था। इसका कारण यह है कि हिन्दी ने संस्कृत ग्रादि ग्रार्थ भाषाओं की मांति तीन लिंग स्वीकार न करके केवल पुल्लिंग ग्रोर स्त्रीलिंग ही स्वीकार किये हैं। संस्कृत ग्रादि के नपुंसक भवों को लोगों की रुचि के ग्रनुसार जिस लिंग में स्थान मिल गया, वहीं घुस गये। उसके बाद परम्परा के प्रवाह में वे ग्रपनी स्थिति को प्रौढ़ बनाते चले गये। 'आंख' शब्द को मो यही स्थिति है। संस्कृत का यह नपुंसक भव्द हिन्दी में स्थी-लिंग-वाचक भव्दों में घुस गया। बाद में इस परम्परा को प्रथम मिलता चला गया।

'श्रांख' शब्द के वचन पर कोई प्रमाव नहीं पड़ा। 'श्रक्षि' शब्द एक-वचन में प्रयुक्त होता था; 'श्रांख' का प्रयोग मी एकवचन में ही होता है। 'श्रक्षि' का मूल अयं भी 'आंख' में सुरक्षित है। व्युत्पत्ति के लिए दूसरा शब्द 'सद' लेते हैं।

सद—

- (i) स्रोत-पह तद्मव शब्द है। संस्कृत के 'सद्यस्' शब्द से यह व्युत्पन्न हुआ है।
- (ii) ध्वनि-परिवर्तन -- प्राकृत काल में ही इस शब्द के अन्त्य व्यजन 'स्' का लोप हो गया था भीर समीकरण नियम से दसका पाकृत रूप 'सट' हो गया

था। 'य्' ने द्का रूप लेकर उसी से द्वित्व-सम्बन्ध स्थापित कर लिया था। हिन्दी की सरलीकरण की प्रकृति ने द्वित्व का विसर्जन किया तो इनमें से एक 'द्' लुप्त हुआ। इसकी बड़ी कृपा यह हुई कि इसने भ्रपने पूर्ववर्ती स्वर को श्रप्रमावित ही छोड़ दिया। इस प्रकार हिन्दी 'सद' शब्द ब्युत्पन्न हुग्रा।

श्रपने मूल रूप में श्रर्थात् 'सद्यस्' शब्द अव्यय था। हिन्दी में इसका प्रयोग विशेषणवत् होता है जैसे, 'सद रोटी खाग्रो', 'सद पानी पिया' आदि वाक्यों में। जिस प्रकार ग्रन्थ श्रकारान्त विशेषण हिन्दी में प्रयुक्त होते हैं उसी प्रकार 'सद' मी प्रयुक्त होता है। ग्रन्तर केवल यह हुआ कि 'सद' शब्द रूप बदलने से श्रपनी श्रव्यय-योनि से मुक्त हो गया है। हिन्दी में इसकी गराना सिलग और सवचन शब्दों में है।

इसके श्रर्थ में विशेष परिवर्तन नहीं हुआ। मूल रूप में अर्थात् 'सद्यस्' शब्द के रूप में इसका श्रर्थ आज, श्रमी, तत्काल होता था, हिन्दी में इसका अर्थ श्राज का, श्रमी का, ताजा श्रादि होता है।

| प्राचीन भारतीय              | मध्यकातीन न         | व्य भारतीय श्रायं | प्रयं            |
|-----------------------------|---------------------|-------------------|------------------|
| प्रार्य भाषा                | भारतीय प्रार्थ      | भाषा (हिन्दी)     |                  |
|                             | भाषा                | ,                 |                  |
| श्रं म                      | ग्रंम               | घांस, घंस         | कंघा             |
| धकर्ण                       | प्रकण्सा रू         | क्ष रतन           | त्रग्ं रहित      |
|                             | बक्प्र }            |                   |                  |
| अकर्मन् (ग्रक्मंक)          | श्रकस्य (श्रकस्यग)  | . सकस्य           | कर्महीन          |
| <b>श्र</b> कुलीन            | प्रउनीन             | म्रोनीन           | कुलहीन           |
| <b>प्रकृ</b> त्य            | ঘদানা               | भ्रकाज            | विगटा कार्य      |
| ग्रकृष्ट                    | श्रकिट्ट            | <b>प्रकी</b> ठ    | नहीं जोती हुई    |
|                             |                     |                   | जमीन             |
| श्रिक्षया                   | विकिरिया            | अकिरिया           | त्रिया का प्रभाव |
| श्रकोध                      | <b>घ</b> यकोह       | प्रकोह            | कोष का समाय      |
| भक्तिप्ट                    | अभिनट               | <b>দ্র</b> ণনিত   | ग्लेण-यजित       |
| শ্বধ                        | <b>ब</b> नन         | म्राग             | पसि              |
| <b>भ</b> क्षत               | अनखय                | प्रगय             | भाव-रहिन         |
| अक्षय                       | <b>श्र</b> क्खय     | श्रमाम, श्रमी     | क्षयहीन          |
| वक्षर                       | भ्रक्ष्यर           | आगर               | वर्णं '          |
| भक्षवाटक                    | श्रवखाडग 🚶          | श्रगाड़ा          | भ्रताङ्ग         |
| . 0                         | ग्रक्खाड्य }        |                   | _                |
| ग्रह्म<br>                  | अविख                | <b>आं</b> ग       | नेय              |
| मक्षीण                      | <b>ग्र</b> ज्भीगा   | घभीन              | <b>ग्रदाय</b>    |
| मक्षोट                      | <b>ग्र</b> क्लोड    | <b>श्र</b> खरोट   | श्रखरोट का पेड़  |
| <b>प्रक्षो</b> म            | अन्खोभ              | ग्रसोह, ग्रद्धोह  | क्षोभ का श्रमाव  |
| ग्रसाद्य                    | श्रखज्ज             | अखाज              | जो न खाने लायक   |
| भगिएत                       |                     |                   | हो               |
| धगरु                        | श्चगरि <b>ण</b> ग्र | श्रगनिय, श्रनगिन  |                  |
|                             | श्रगर               | धगर               | सुगन्धित काष्ठ-  |
| प्रगरुक                     | De Tre-             |                   | विशेष            |
| <b>ग्र</b> गांघ             | अगरुन               | श्रगरुमा, श्रगरवा | छोटा, लघु        |
| भगुग <u>ा</u>               | श्रगाह              | ध्रगाह<br>        | गहरा, गम्भीर     |
| ग्र <sub>ि</sub><br>ग्रन्नि | श्रगुरा             | श्रगुन            | गुण <b>र</b> हित |
| ••••                        | श्रन्गि, श्रमिएा    | आग, भ्रगिन        | धाग              |

| सं०                         | সা•                             | हि॰                                        | ग्नर्य                           |
|-----------------------------|---------------------------------|--------------------------------------------|----------------------------------|
| ग्रग्रतस्                   | अगग्रो                          | <b>ग्रगा</b> ऊ                             | सामने, श्रागे                    |
| <b>अग्रन्थिम</b>            | अगंठिम                          | श्रगांठिया                                 | केला 🕐                           |
| <b>ग्रग्रहिल</b>            | अगहिल्ल                         | भ्रगहला .                                  | जो भूतादि से<br>ग्राविष्ट न हो,  |
|                             |                                 |                                            | श्रपागल                          |
| <b>अग्रिम</b>               | श्रग्गिम                        | श्रागिम                                    | प्रथम, पहला                      |
| अग्रिल                      | <b>अ</b> ग्गिल                  | श्रगला                                     | श्रागे का                        |
| अग्रे                       | त्रागे                          | भ्रागे                                     | भ्रागे, पहले                     |
| ग्रव                        | अह                              | म्रह                                       | पाप                              |
| ग्रङ्ग                      | अंक                             | श्रांक                                     | गोद, वर्ण                        |
| ग्रङ्कित                    | श्र किश्र                       | आंकिय, श्रांका                             | चिह्नित                          |
| ग्र <u>न्</u> ड्रूर         | <b>ग्र</b> ंकुर                 | <b>ां</b> कुर                              | प्ररोह, फुनगी                    |
| <b>प्र</b> ञ्जूष            | घ <sup>ं</sup> कुस              | श्रौकुस                                    | लोहे का एक                       |
| و. ا                        |                                 |                                            | हथियार जिससे                     |
|                             |                                 |                                            | हाथी चलाया                       |
|                             |                                 |                                            | जाता है                          |
| ग्रङ्ग                      | भ्रंग                           | ध्रंग, औंग                                 | देश-विशेष, आज-                   |
| ••                          |                                 |                                            | कल जिसे विहार                    |
|                             |                                 |                                            | कहते हैं। भ्रवयव                 |
| अङ्गरा                      | <b>ग्र</b> ंगण                  | अगिन ं                                     | चौक                              |
| ग्रङ्गार <u>१</u>           | र्त्रांगार े्                   | भ्र <sup>ग</sup> ार <b>्</b>               | जलता हुआ                         |
| ग्रङ्गारक ∫                 | ग्रगारग ∫                       | श्र गारा 🕽                                 | कोयला, श्र <sup>र</sup> गार      |
| ग्रङ्गुनि, ग्रङ्गुनी        | श्रंगुरि, ग्रंगुरी              | म्र <b>ंगुली, उ</b> ँगली                   | उ <sup>*</sup> गली<br>*          |
| मन्द्र व                    | <sub>श्र</sub> ंगुट्ठ           | श्च <sup>'</sup> गूठा                      | भ्रं गूठा<br>- जिल्हा            |
| अचलपुर                      | भ्रचलपुर<br>——                  | श्रचलपुर, एलचपुर                           |                                  |
| প্ৰত্                       | ग्र <b>च्छ</b><br>              | श्र <b>च्छा</b><br>                        | स्वच्छ, अच्छा<br>चिक्को चेन नहीं |
| अछेद्य                      | ग्रच्छिज्ज                      | ग्रछीज                                     | जिसमें छेद नहीं<br>किया जा सके   |
| C                           | ******                          |                                            | वकरी                             |
| अजिका<br><del></del>        | ग्रद्या                         | अइया                                       | धनरा<br>ध्रांगन, चौक             |
| अजिर्<br><del>चर्</del> रका | ग्रइर<br>ग्रजिष्ण, भ्रइष्ण      | श्रइर<br>अइन्न, श्रजीरन                    | श्रपच                            |
| ग्रजीएाँ<br>ग्रजीव          | श्राजण्य, भ्रद्द्या<br>ग्रजिग्र | अइन, अजारन<br>ग्रजिड                       | जीव-रहित                         |
|                             | श्रमाण <sub>ी</sub>             |                                            | १. ज्ञान का ममाव                 |
| ग्रज्ञान                    | त्रपाण }<br>ग्रजाण }            | <sup>श्रयान</sup> ्र}<br>श्रजान <b>्</b> } | २. श्रनजान, मूर्ख                |
|                             | •                               | , <b>,</b>                                 | •                                |

| सं०              | সাত                      | हि॰                  | <b>પ્ર</b> ર્થ                                                                 |
|------------------|--------------------------|----------------------|--------------------------------------------------------------------------------|
| ग्रञ्जन          | भं जरा                   | <b>ग्र</b> ंजन       | काजल                                                                           |
| म्रञ्जनिका       | अं जिणि ग्रा             | यांजनी, ग्रंजनी      | काजल का ग्राघार                                                                |
| मञ्जलि           | भंजिन                    | श्रांजुली, श्रांजुरी | पात्र<br>हाथ का संपुट                                                          |
| भट               | भड, भट्ट                 | গ্ৰন্থ, গ্ৰহ         | भ्रमण करना                                                                     |
| भ्रटन            | घट <del>ु</del> ण        | श्रटन, श्राटना       | परिभ्रमगा                                                                      |
| भ्रदोपित         | अडोविय                   | अ डो विया            | मरा हुआ                                                                        |
| श्रट्टालक        | श्रद्वालग  <br>श्रद्वालय | भ्रटाला<br>वटारा }   | ग्रटारी                                                                        |
| <b>ग्रणहिल्ल</b> | श्रग्रहिल्ल              | भगाइल -              | गुजरात देश की<br>प्राचीन राजधानी<br>जो श्राजकल<br>'पाटन' नाम से<br>प्रसिद्ध है |
| भण्ड<br>भण्डक }  | घंड, अउग्र<br>घंडग       | मंडा                 | त्र डा                                                                         |
| श्रतसी           | श्रयसि, श्रयसी           | श्रवसी (             | घान्य विशेष                                                                    |
| <b>अ</b> तिथि    | ग्रङहि                   | धइहि                 | जिसकी भ्राने की<br>तिथि नियत न हो                                              |
| अत्र             | इत्य<br>एत्य }           | इत्थै, श्रठै         | यहाँ, यहाँ पर                                                                  |
| <b>अ</b> दत्त    | श्रदिम                   | ध्रदीन्ह             | नहीं दिया हुम्रा                                                               |
| यदस्             | श्रह                     | यह, वह               | यह, वह                                                                         |
| ग्रहश्य          | श्रद्स्सं                | बदीस, ग्रदीख         | देखने के भ्रयोग्य                                                              |
| श्रदृष्टं        | ग्रह्टि, श्रदिट्ठ        | म्रदीठ र             | १. नहीं देखा हुआ<br>२. एक प्रकार का<br>फोड़ा                                   |
| धद्य             | <b>প্র</b> ত্য           | <b>গ্না</b> ল        | <b>প্রা</b> ज                                                                  |
| भ्रद्वितीय       | भवीय                     | <b>श्र</b> विय       | श्रसाधारण                                                                      |
| प्रधन्य          | भराप<br>धहम              |                      | हतभाग्य                                                                        |
| भ्रधर            | श्रहर                    | ग्रह् <b>न</b>       | हरा सा न<br>ओष्ठ                                                               |
| भूषरी            | <sub>यहर</sub><br>अहरी   | ग्रहर<br>ग्रहरी      | पेषगा-शिला, जिस                                                                |
| ,                | ગર્                      | <i>लहरा</i>          | पर मसाला वगैरह<br>पीसा जाता है वह<br>पत्थर                                     |

| सं०                                             | সা৹                                         | हि०                                      | ध्रयं                                                            |
|-------------------------------------------------|---------------------------------------------|------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|
| <b>अग्रतस्</b>                                  | अगग्रो                                      | श्रगाऊ                                   | सामने, श्रागे                                                    |
| श्रग्रन्थिम                                     | अगंठिम                                      | श्रगांठिया                               | केला                                                             |
| <b>अग्रहिल</b>                                  | अगहिल्ल                                     | <b>ग्रगह्</b> ला                         | जो भूतादि से<br>ग्राविष्ट न हो,<br>श्रपागल                       |
| <b>ग्र</b> ग्रिम                                | श्रग्गिम                                    | श्रागिम                                  | प्रथम, पहला                                                      |
| अग्रिल                                          | अग्गिल                                      | श्रगला                                   | श्रागे का                                                        |
| अग्रे                                           | ग्रगो                                       | श्रागे                                   | भ्रागे, पहले                                                     |
| श्रव                                            | अह                                          | ग्रह                                     | पाप                                                              |
| ग्रङ्क                                          | अंक                                         | ग्र <b>ां</b> क                          | गोद, वर्ग                                                        |
| ग्रङ्कित                                        | भ्र किश्र                                   | आंकिस, श्रांका                           | चिह्नित                                                          |
| ग्रङ्कुर                                        | श्र कुर                                     | <b>औं</b> कुर                            | प्ररोह, फ़ुनगी                                                   |
| प्रङ्ग <sup>ु</sup> श                           | श्र कुस                                     | <b>ग्रां</b> कुस                         | लोहे का एक<br>हथियार जिससे<br>हाथी चलाया<br>जाता है              |
| ग्र <b>ङ्ग</b>                                  | श्चंग                                       | श्चंग, अर्गंग                            | देश-विशेष, आज-<br>कल जिसे विहार<br>कहते हैं। भ्रवयव              |
| अङ्गरा                                          | श्चंगण                                      | आंगर्न (                                 | चौक                                                              |
| ग्रङ्गार<br>ग्रङ्गारक }<br>ग्रङ्गुलि, ग्रङ्गुली | ग्रंगार<br>श्रंगारग }<br>श्रंगुरि, ग्रंगुरी | भ्रागार<br>भ्रागारा }<br>श्रागुली, उँगली | जलता हुम्रा<br>कोयला, भ्र <sup>म</sup> गार<br>उ <sup>*</sup> गली |
| श्रङ्ग हुट                                      | भ्र <i>ं</i> गुट्ठ                          | श्र गूठा                                 | भ्रं गूठा                                                        |
| अचलपुर                                          | भ्रचलपुर                                    | श्रचलपुर, एलचपुर                         | ~ ~                                                              |
| <b>শ্ব</b> ন্ত                                  | श्रच्छ                                      | श्रच्छा                                  | स्वच्छ, अच्छा                                                    |
| अछेद्य                                          | শ্ <u>ব</u> ভিন্ত্তিজ                       | श्रछीज                                   | जिसमें छेद नहीं<br>किया जा सके                                   |
| अजिका                                           | श्रइया                                      | अइया                                     | वकरी                                                             |
| अजिर                                            | म्रइर                                       | श्रइर                                    | म्रागन, चीक                                                      |
| <b>त्र</b> जीर्ग                                | ग्रजिण्ण, श्रद्दण्ण                         | अइ <b>न, भ्रजीरन</b>                     | ग्रपच<br>-}                                                      |
| <b>श्र</b> जीव                                  | श्रजिश्र                                    | म्रजिउ                                   | जीव-रहित                                                         |
| भ्रज्ञान                                        | श्रयाण }<br>भ्रजाण }                        | श्रयान<br>श्रजान }                       | १. ज्ञान का ग्रमाव<br>२. श्रनजान, मूर्ख                          |

| सं०                 | গা০                                       | हि०                  | श्रर्थ                                                                          |
|---------------------|-------------------------------------------|----------------------|---------------------------------------------------------------------------------|
| ग्रञ्जन             | <b>ग्र</b> ंजगा                           | घ्र <b>ंज</b> न      | काजल                                                                            |
| ग्रञ्जनिका          | अं जणिग्रा                                | भ्रांजनी, ग्रंजनी    | काजल का श्राघार                                                                 |
|                     |                                           |                      | पात्र                                                                           |
| अञ्जलि              | ग्र'जलि                                   | श्रांजुली, श्रांजुरी | हाथ का संपुट                                                                    |
| बर                  | भ्रह, श्रष्ट                              | ग्रह, ग्रह           | भ्रमण करना                                                                      |
| भ्रटन               | घट्टरा                                    | भ्रटन, भ्राटना       | परिभ्रमस                                                                        |
| ग्रटोपित            | अडोविय                                    | <b>अ</b> डोविया      | मरा हुआ                                                                         |
| श्रट्टालक           | श्रट्टालग<br>ग्रट्टालय }                  | ग्रटाला<br>बटारा }   | <b>भटारी</b>                                                                    |
| ग्रणहिल्ल           | ग्र <mark>ण</mark> हिल्ल                  | भ्रग्रइल             | गुजरात देण की<br>प्राचीन राजधानी<br>जो ग्राजकल<br>'पाटन' नाम से<br>प्रसिद्ध हैं |
| ग्रण्ड<br>ग्रण्डक } | ग्रंड, <b>अ</b> हम<br>भ्र <sup>'</sup> डग | ष्ट्रा               | भ्रंडा                                                                          |
| श्रतसी              | श्रयसि, श्रयसी                            | श्रनसी               | घान्य विशेष                                                                     |
| <b>अ</b> तिथि       | ग्रइहि                                    | भ्रइहि               | जिसकी ग्राने की<br>तिथि नियत न हो                                               |
| अत्र                | इत्य<br>एत्य }                            | इत्ये, अठै           | यहाँ, यहां पर                                                                   |
| अदत्त               | भ्रदिन्न                                  | भ्रदीन्ह             | नहीं दिया हुआ                                                                   |
| ग्रदस्              | ग्रह                                      | यह, वह               | यह, वह                                                                          |
| यहस्य               | ग्रद्स्सं                                 | वदीस, ग्रदीख         | देखने के भयोग्य                                                                 |
| प्रदृष्ट            | श्रद्दिहु, भ्रदिट्ठ                       | <b>ग्रदीठ</b>        | <ol> <li>नहीं देखा हुआ</li> <li>एक प्रकार का</li> <li>फोड़ा</li> </ol>          |
| श्रद्य              | भ्रज                                      | <b>भा</b> ज          | ग्राज<br>स्राज                                                                  |
| श्रद्धितीय          | भवीय<br>भवीय                              | भ्रविय               | श्रसाधारण                                                                       |
| श्रधन्य             | भ्रह्म                                    | श्रह <b>भ</b>        | हतमाग्य                                                                         |
| ग्रधर               | श्रह <b>र</b>                             | ग्रहर                | <i>बो</i> ष्ठ                                                                   |
| प्रथरी              | बहरी                                      | ग्रहरी               | पेषण्-शिला, जिस<br>पर मसाला वगेरह<br>पीसा जाता है वह<br>पत्थर                   |

| सं०                | সা৹                       | हि०                      | भ्रयं            |
|--------------------|---------------------------|--------------------------|------------------|
| <b>अ</b> घरीलोब्ट  | अहरीलोट्ट                 | ग्रहरीलोढ़ा              | जिससे पीसा जाता  |
|                    | _                         |                          | है वह पत्यर      |
| ग्रधस्             | हेड                       | हेटा                     | नीच              |
| अधिकरण             | <b>ग्र</b> हीकर <b>एा</b> | श्रहीकरन                 | कलह, भगड़ा       |
| <b>अघिगम्</b>      | अहिगम                     | <b>भ्रहिगम</b>           | ज्ञान            |
| त्र्रघिमास         | अहिमास                    | ग्रहिमास                 | श्रघिक मास       |
| <b>ऋ</b> घिर:ज     | श्रहिराज                  | ग्रहिराज                 | राजा             |
| अघीन               | अहीगा                     | ग्रहीन                   | ग्रधीन           |
| श्रधृष्ट           | ऋधिटु .                   | <b>अघी</b> ठ             | ग्रघीठ           |
| <i>म्र</i> धुव     | श्रद्धुव                  | श्रघुव                   | चंचल, श्रस्थिर   |
| <b>ग्रन</b> णित    | ग्रगसिय                   | अनसिया                   | भूखा             |
| श्रनार्द्र         | श्रगाल्ल                  | त्रनाला                  | जो श्राला न हो,  |
|                    |                           |                          | सूखा हुग्रा      |
| ग्रनीक             | ग्रिंगिय                  | अनी                      | सेना, लक्कर      |
| <b>ग्रनी</b> श     | श्रग्रीस                  | श्रनीस ·                 | श्रनाथ, निरंकुश  |
| <b>भनीह</b>        | ग्रणिह                    | ग्रनिह                   | घीर, सहिष्णु     |
| ग्रन्तर            | भ्रांतर                   | श्रांतरा, श्रांतर्       | भेद, फासला       |
| <b>ग्रन्तरिक्ष</b> | म्रांतरिक्ख<br>अंतरिच्छ } | म्रं तरिक्ख              | श्राकाश          |
| ग्रन्त्र           | यंत (डी)                  | श्रांत, श्रांतड़ी        | श्रौत            |
| प्रन्ध             | र्घ घ                     | स्रांघा, अंघा            | ग्रंघा           |
| <b>भ्रन्धकार</b>   | <b>ग्र</b> ंघयार          | म्रंघियार्<br>ग्रंघेरा } | श्र'घेरा         |
| अन्न               | भ्रज्य                    | अन्न, भ्रन               | नाज, श्रनाज      |
| भ्रन्य             | श्रण                      | म्रान                    | दूसरा            |
| अन्यादृश           | अण्णारिस                  | <b>अ</b> नारिस           | दूसरे के जैसा    |
| अप                 | ग्रो                      | श्रो, श्रनैस             | इन ग्रयों का     |
|                    |                           |                          | सूचक भ्रव्यय-    |
|                    |                           |                          | १. विपरीतता      |
|                    |                           |                          | २. बुरापन        |
| अपकार              | अवगार                     | श्रवगार, श्रीगार         | अपकार            |
| अपकारी             | अवगारि                    | श्रोगारी                 | म्रहित करने वाला |
| ग्रपक्व<br>        | श्रपक्क                   | ग्रपका                   | जो पक्कान हो     |
| भ्रपक्षारम         | प्रवक्खारण                | श्रोखारन                 | निर्भरसेना       |

न्

| সা•                      | हि०                   | श्चर्य                       |
|--------------------------|-----------------------|------------------------------|
| श्रवगइ                   | औगइ, श्रीगत           | १. दुर्गति                   |
| •                        |                       | २. गोपनीय स्थान              |
| भ्रवजाय                  | श्रौजाय               | वैभवहीन पुत्र                |
| श्रोहावगा                | श्रोहावना, उहावन      | तिरस्कार                     |
| भ्रवमाण                  | श्रीमान, श्रोमान      | तिरस्कार                     |
| श्रवजस                   | श्रौजस                | श्रपकीर्ति                   |
| श्रवर                    | भ्रौर                 | ग्रन्य <b>, दूस</b> रा       |
| अवसउण }<br>स्रवसगुण }    | श्रोसगुन, श्रौसगुन    | खराब शकुन                    |
| <b>त्रवसद्</b> द         | श्रोसद्द              | भ्रमुद्ध मन्द, कटु<br>मन्द   |
| श्रवसोग                  | ग्रवसोग               | शोक-रहित                     |
| श्रवसोग्।                | <b>श्रो</b> सोन       | थोड़ा लाल                    |
| भ्रवहार                  | श्रौहार               | भ्रपहरगा                     |
| श्रपुत्तय                | श्रपूत                | पुत्र-रहित                   |
| श्रपूय, स्रपूव           | पुश्रा                | एक भक्ष्य पदार्थ             |
| ग्रविक्खण                | भ्रवेखन               | श्रपेक्षा                    |
| अवोह                     | भ्रबोह                | विचार करना,                  |
|                          |                       | विकल्प करना                  |
| ग्रप्पह                  | भ्रपह                 | निस्तेज                      |
| <b>अ</b> प्पिय           | भ्रपिय                | श्रप्रिय                     |
| अबुज् <b>भ</b>           | अबूभ                  | अनजाने                       |
| अभग्र                    | श्रमे                 | मयरहित                       |
| <b>अ</b> हिगम            | अहिगम                 | सामने जाना                   |
| श्रहिमण्गु<br>श्रहिमण्गु | म्रहिमन्तु, म्रहमन्ना | अर्जुन के एक पुत्र<br>का नाम |
| ग्रहिमर<br>ग्रहिमर       | श्रहिमर               | धनादि के लोभ से              |
|                          | 71.6 1.1              | दूसरे को मारने का            |
|                          |                       | साहस करने वाला               |
| ग्रमिमाण्]<br>ग्रहिमाण्] | ग्रहिमान              | गर्व                         |
| श्रहिमुह                 | भ्रहिमुह              | संमुख                        |
| भ्रहिराम                 | श्रहिराम              | मनोरम                        |
| ग्रहिरामिण .             | भ्रहिरामिन            | आनन्द देने वाला              |

| सं०               | সা৹                              | हि०                   | भ्रयं                                                     |
|-------------------|----------------------------------|-----------------------|-----------------------------------------------------------|
| ः<br>श्रमिरूप :   | <b>ग्रहिरू</b> व                 | अहिरूव                | सुन्दर, मनोहर                                             |
| अभिलाष            | ग्रहिलास<br>अभिलास               | भ्रहिलास              | इच्छा, चाह                                                |
| भ्रभिलोकन         | भ्रहिलोयएा                       | ग्रहिलोयन             | ऊंचा स्यान,<br>ध्यानपूर्वक देखना                          |
| श्रमिशंका         | श्रहिसंका                        | <b>श्र</b> हिसंका     | भ्रम, सदेह                                                |
| श्रमिषव           | ग्रमिसव                          | अहिसव                 | मद्य भ्रादि का<br>अर्क                                    |
| अभिषेक            | भ्रभिसेग                         | <b>ग्रहिसेग</b>       | राजा, ग्राचार्य<br>श्रादि के पद पर<br>श्रारूढ़ करना       |
| <b>ग्रमिसर</b> ग् | अहिसरग                           | भ्रहिसरन              | प्रिय के समीप<br>गमन                                      |
| समीर              | श्रहिर                           | <b>प्रहीर</b> ि       | गोवाला, अहीर                                              |
| <b>ग्र</b> मीरु   | म्रहीर <del>ु</del>              | भ्रहीरु               | निडर, निर्मीक                                             |
| ग्रभूत            | सह्व                             | अहुग्र, अहुआ,<br>हउवा | जो न हुग्रा हो                                            |
| अभोज्य            | श्रभोज्ज                         | <b>अमो</b> ज          | भोजन के श्रयोग्य                                          |
| भ्रम्युत्यान      | अन्भुद्वाण                       | भ्रहुठान              | नवोत्यान                                                  |
| अमध्य             | भ्रमज्भ                          | श्रमांभ               | मध्य-रहित                                                 |
| श्रमर्प           | श्रमरिस                          | अमरिस                 | श्रसहिष्णुता                                              |
| श्रमावास्या       | श्रमावस                          | भ्रमावस               | ग्रमावस                                                   |
|                   | अमावस्सा                         | मावस                  | · C-                                                      |
| ग्रमित            | श्रमिय                           | भ्रमी <sup>ं</sup>    | परिमाण-रहित                                               |
| _                 | •                                |                       | श्रसंख्य, भनन्त<br><del>ि</del> ग्रस्थान                  |
| अमित्र            | ग्रमित्त                         | श्रमीत                | रिपु, दु <sup>ष्</sup> मन<br>निरुत्तर, मुसही <sup>,</sup> |
| श्रमुख            | श्रमुह                           | <b>श्रमु</b> ह        |                                                           |
| भ्रमूल्य          | श्रमोल्ल                         | श्रमोल<br>            | बहुमूल्य<br>सत्यवादी                                      |
| श्रमृप            | अमूस, अमुस                       | श्रमूस, श्रमुस        | सर्वपारा<br>सफल                                           |
| ग्रमोघ<br>        | श्रमोह<br>—:—                    | अमोह                  | माता                                                      |
| अम्बा             | म्र <sup>'</sup> वा<br>श्रमिलाग् | अंवा, अम्मा<br>अमिलान | म्लानि-रहित,                                              |
| अम्लान            | श्रामलास्                        | जानलाग ,              | ताजा                                                      |
| ग्रयस्कार         | एक्कार                           | एकार                  | लोहार                                                     |
| ग्ररघट्ट          | धरहट्ट                           | रहट                   | पानी का चरत                                               |
| ग्ररण्य           | भरण्ण                            | रण, रन                | वन, जंगल                                                  |
|                   |                                  |                       |                                                           |

## हिन्दी की तद्भव शव्दावली

| सं०                          | সা০                              | हि०              | ग्रर्थ                                           |
|------------------------------|----------------------------------|------------------|--------------------------------------------------|
| भ्ररति                       | श्ररइ                            | <b>अ</b> रइ      | <b>बेचै</b> नी                                   |
| घरिष्ट                       | रिट्ठ                            | रीठ, रीठा        | रीठा, काक, कौश्रा                                |
| यकं                          | श्रक्क                           | श्राक            | श्राक                                            |
| प्रगंत<br>प्रगंता }          | ध्रगल<br>ग्रगला }                | श्रागल           | किवाड़ वन्द करने<br>की लकड़ी                     |
| ग्रघ्पं                      | भ्रग्ध                           | ग्राघ (अरघ)      | पूजा में दिया गया<br>जलादि द्रव्य                |
| अर्चक                        | श्रच्चग                          | ग्राचग           | पूजक                                             |
| अर्चन                        | भ्रच्चण                          | आचन              | पूजा                                             |
| प्रचि                        | श्रच्चि                          | <b>গ্লাঁ</b> च   | कांति, तेज, आग                                   |
| <b>प्रद</b> ें               | श्रद्ध                           | श्राघ, श्रार्घा  | श्राधा                                           |
| बर्द तृतीय                   | प्रड्ढाइज्ज<br>ग्रड्ढाइ <b>अ</b> | श्रढाई (         | ढाई                                              |
| म्रवं चतुर्थ                 | अद्पुट्ठ, अहुट्ठ                 | हूँठा            | साढ़े तीन                                        |
| <b>प्र</b> र्घोद् <b>घाट</b> | <b>अ</b> द्घुग्घाड               | ू<br>अघ-उघाड़    | ग्राघा खुला                                      |
| भ्रपित                       | अप्पित्र, अप्पिय                 | आप्यां, श्रापिया | समपित                                            |
| प्रलक                        | अलय                              | अलय              | विच्छू का कांटा                                  |
| प्रलक्तक                     | अलत्तअ                           | भालता            | <br>महावर                                        |
| भलस्य                        | श्रल <del>व</del> ख              | <b>ध</b> लख      | जो लक्ष्य में न ध्रा<br>सके                      |
| <b>प्र</b> लसायित            | अलसाइअ                           | अलसार्या         | जिसने भ्रालसी की<br>तरह भ्राचरण<br>किया हो, मन्द |
| वलावु<br>वलावू }             | अलाउ }<br>भ्रलाऊ }               | <b>শ্বনা</b> ক   | तुम्बी-फल, तुम्बा                                |
| भलाम                         | अलाह                             | म्रलाह           | नुकसान, हानि                                     |
| ग्रलिञ्जर <b>क</b>           | <b>अ</b> लिजर <b>म</b>           | श्रलिजरह         | रंगने का क़ुंडा,<br>रंग पात्र                    |
| वलेश्य                       | श्रल्लेस                         | श्रलेस           | लेस-रहित                                         |
| भ्रत्प                       | ग्रप्प                           | श्रप             | थोड़ा े                                          |
| भवकाश                        | उवास, अउकार                      | । श्रोकास, उकास  | खाली जगह                                         |
| भवक्रय                       | <b>श्रवक्कय</b>                  | श्रवक्का         | माद्र                                            |
| {                            |                                  |                  |                                                  |

| सं०                    | সা৹                         | हि०                 | ग्रयं                                   |
|------------------------|-----------------------------|---------------------|-----------------------------------------|
| <b>ग्र</b> वकोश        | ग्रवक्कोस                   | ग्रवकोस             | मान, ग्रहंकार                           |
| अवगाहन                 | अवगाहण                      | श्रौगाहन            | भ्रवगाहन                                |
| <b>ग्रवगु</b> ण्ठन     | ग्रौउंठण ओगुंठण             | श्रोंठन, गोंठन      | घू घट                                   |
| स्रवग्रहण              | उग्गहरा                     | उगहन                | लाभ, प्राप्ति,                          |
|                        |                             |                     | ग्रहरा, ज्ञान                           |
| ग्रवघाटन               | भ्रोहाडण                    | ग्रोहाड़न           | ढकना, पियान                             |
|                        | •                           |                     | स्थगन                                   |
| श्रवचित                | श्रवइद, श्रवचिश्र           | स्रोचिया, उचिया     | इकट्ठा किया हुम्र                       |
| श्रवधार                | श्रवहार                     | भ्रवहार             | निश्चय, निर्णंष                         |
| श्रवधारण               | ग्रोहारण                    | ग्रोहारन            | निश्चय, नियंग                           |
| ग्रवधारणी              | भ्रोहारणी                   | ग्रोहारनी           | निश्चयात्मक भाष                         |
| ग्रवघीरण               | ग्रवहीरग                    | श्रवहीरन उहीरन      | श्रवहेलना                               |
| भ्रवघूत                | भ्रव <b>धू</b> य            | श्रोघूअ, श्रोघू     | तिरस्कृत, ग्रवयूत                       |
| ग्रवनमन                | स्रोणमरा                    | श्रोनमन             | नीचे नवना                               |
| ग्रवनमित               | श्रोगाविय                   | श्रोनई, झोनया       | भुका हुआ                                |
| भ्रवन्ध्य              | अवंभ                        | <b>श्र</b> वांभ     | सफल, ग्रचूक                             |
| ग्रवतंस                | श्रोतंस                     | श्रोतंस             | शि <i>रोभूप</i> ए।                      |
| ग्रवतार                | ग्रउतार, भ्रवयार            | श्रोतार             | देहान्तरघारण                            |
| भ्रवतारग               | श्रउतारग                    | श्रीतारन            | उतारना, योजना                           |
|                        |                             |                     | करना                                    |
| ग्रवमग्न               | ओभगग                        | उभाग, ग्रोमग        | भग्न, नष्ट                              |
| ग्रवमास्               | श्रोभास                     | उभास                | चमकना                                   |
| ग्रवमज्जन              | श्रोमज्जग्                  | उमजन, उवजन          | स्नान क्रिया                            |
| ग्रवलग्न               | श्रोलग्ग                    | श्रोलगा, उलगा       | पीछे लगा हुग्रा                         |
| भवलम्ब )               | <b>अ</b> वलंब }             | ओलम्ब               | सहारा, भ्राथय                           |
| ग्रवलम्बक }<br>अवलम्बन | श्रवलंबग }-<br>श्रोलंबगा र् |                     |                                         |
| भ्रवलम्ब <del>ित</del> |                             | ~ <del>~~~</del>    | श्राधित, लटकाया                         |
| अवला+वत                | <b>ओ</b> लंविय              | ओलं <b>वी</b>       |                                         |
| ग्रवसर                 | श्रवसर                      | ग्रीसर <sup>≁</sup> | हुम्रा<br>काल, समय                      |
| श्रवसान<br>श्रवसान     |                             | श्रीसान ग्रोसान     | नाश, श्रन्तमार्ग                        |
| श्रवसारित<br>श्रवसारित | अवसारा<br>क्लेक्टर-         |                     | भ्रवलम्बित                              |
|                        | श्रोसारि <b>अ</b>           | उसारी, उसारा<br>——— | भ्रवलाम्यः<br>शिविर, छा <sup>वर्त</sup> |
| ग्रवस्कन्द             | अववर्षंद '                  | <b>भ्रो</b> खंद     | क्षितिस ८५ छ                            |

## हिन्दी की तद्भव शब्दावली

| सं०                 | সা০                   | हि॰                   | प्रयं              |
|---------------------|-----------------------|-----------------------|--------------------|
|                     | श्रोहास               | भ्रोहास               | ड़ेंसी, हास्य      |
| अवहास }<br>उपहास }  |                       | •                     |                    |
| ग्रविका             | ग्रविअ।               | श्रविश्रा             | भेड़               |
| ग्रवित्             | ग्रविउ                | ग्रविउ                | मूर्व, अज्ञ        |
| ग्रविनय             | अविणय                 | ऋविन <mark>ै</mark>   | विनय का भ्रमाव     |
| ग्रवश्यम्           | ग्रवस 🕽               | श्रवसि                | जरूर               |
| •                   | ग्रवस्स <b>}</b>      |                       |                    |
| <b>भ</b> वृद्ध      | <b>भ्रवुड्</b> ढ      | श्रबूढ                | त्तरुग, जवाच       |
| श्रवेक्षरा          | ग्रविक्खग्            | म्रवेखन<br>           | निरीक्षण           |
| भ्र <b>श</b> कुन    | ग्रसंउरा              | श्रसंजन               | श्रपशकुन           |
|                     | भसगुरा                | असगुन_                |                    |
| धशक्त               | <b>असक्क</b>          | ग्रसक                 | श्रसमर्थ <u>े</u>  |
| भ्रशक्य             | असनक                  | ग्रसक                 | जिसको न कर         |
| ,                   |                       |                       | सके वह             |
| घ्रशन               | ग्रसण                 | भ्रस्न                | भरेजन              |
| भ्रमाब्द            | ग्रसद्                | श्रसवद                | अपयश               |
| ग्रशान्त            | <b>अ</b> संत          | <b>प्र</b> संत        | शान्ति-रहित, कुढ   |
| भ्र <b>मि</b> ख     | <b>अ</b> सिह          | भ्रसिह                | शिखा-रहित          |
| ग्रिशव              | श्रसिव                | भ्रसिव .              | विनाश, ग्रमंगल     |
| ग्रशील              | श्रसील                | श्रसील                | <del>दु</del> :शील |
| अणुभ                | श्र <b>सुम, असु</b> ह | <del>श्रसुह</del>     | अमंगल              |
| श्रशेष              | ऋसेस                  | श्रसेस                | निःशेष, सर्वे      |
| श्रशोक              | श्रसोग                | असोग                  | सुप्रसिद्ध वृक्ष   |
|                     |                       |                       | विशेष              |
| <b>अ</b> शोमन       | असोमग्                | असोहन                 | श्रसुन्दर          |
| <b>प्रश्रद</b>      | श्रसद्ध               | ग्रसद्ध, श्रसघ        | श्रद्धा-रहित       |
| মুশ্ব<br>ক্লোক      | ग्रस्स <u>ु</u>       | बासु, भ्रांसू         | भांस <u>ू</u>      |
| मधोतृ<br>भरव        | <b>अ</b> सुरिए        | श्रसुनी               | न सुनने वाला       |
|                     | श्रस्स                | <b>धास</b> ँ          | घोड़ा              |
| अस्वत्थ             | ग्रस्सत्य             | श्रसत्य               | वृक्ष-विशेष, पीपल  |
| प्रष्टादश <b>न्</b> | श्रद्वारस             | म्रठारह               | संस्या विशेष       |
| भ्रष्टानवति         | अट्ठाग्रज्ड           | श्रद्घानवे, श्रठारावे | _                  |
| अष्टापंचाश          | श्रद्घावन्न           | ग्रठावनव <b>ि</b>     | श्रठावनवां         |
| अष्टापञ्चाशत्       | श्रद्घावण्गा .        | . श्रद्घावन           | संख्या विशेष       |

| सं०                                               | সাণ                | हि०               | श्चर्य                   |
|---------------------------------------------------|--------------------|-------------------|--------------------------|
| ग्रष्टाविश                                        | ग्रद्वावीसइम       | श्रट्टाईसवाँ      | <b>अट्ठाईसवां</b>        |
| ग्रष्टाविशति                                      | अट्ठाइस            | <b>ग्र</b> द्वाईस | ग्रट्ठाईस                |
| ग्रष्टाशीत                                        | <b>अ</b> ट्ठासीय   | श्रद्वासीवां      | भ्रठासीवा <mark>ं</mark> |
| भ्रष्टाशीति                                       | <b>अट्टासि</b>     | श्रठासी           | संख्या-विशेष             |
| ग्रष्टाषष्टि                                      | <b>अ</b> ड्डासद्वि | श्रड़सठ           | संख्या-विशेष             |
| ग्रष्टाह                                          | ग्रद्वाह           | म्रद्वाह, भ्रट्ठा | <b>क्षा</b> ठ दिन        |
| <b>अ</b> ष्टाहिका                                 | ग्रहुहिया          | श्रठाही           | ग्राठ दिनों का           |
|                                                   | 3                  | Ĭ.                | एक उत्सव                 |
| ग्रसंख्य                                          | श्रसंख ः           | श्रसंख            | संख्या-रहित 🕛            |
| श्रसंयम                                           | श्रसं <b>जम</b>    | श्रसंजम           | संयम-रहित                |
| त्रसंशय                                           | श्रसंसय '          | श्रसंसै           | संशय-रहित                |
| ग्रमत्                                            | असंत               | श्रसंत            | श्रविद्यमान.             |
|                                                   |                    |                   | जो संत न हो              |
| ग्रसती                                            | श्रसई              | ग्रसई             | कुलटा                    |
| ग्रमत्य                                           | श्रसच्च 🕝          | ग्रसांच           | भूठ वचन                  |
| असत्त्व                                           | श्रसंत             | श्रसंत            | सत्त्व रहित              |
| ग्रसह                                             | श्रसहु             | ग्रसहु            | ग्रसहिष्णु               |
| श्रसित                                            | श्रसिय             | ग्रसिय            | कृष्ण, श्रध्वेत          |
| श्रसिद्ध                                          | ग्रसिज्भ           | <b>त्रसी</b> भ    | ग्रनिष्पन्न              |
| असुख                                              | श्रसुह             | श्रसुह            | ग्रमंगल                  |
| श्रस्ताघ                                          | ग्रत्थाह           | श्रयाह            | गम्भीर, थाह-रहित         |
| ग्रस्ति                                           | श्रत्यि, ग्रहि     | है                | है                       |
| ग्रस्थान                                          | अट्ठागा            | श्रठान, श्रयान    | अयोग्य स्थान 🏸           |
| भ्रस्यि                                           | म ठि, श्रट्ठि      | हड्डी 🏈           | हड्डी, हाड़              |
| ग्रस्थिर                                          | श्रदियर            | श्रथिर            | चंचल, चपल                |
| श्रस्मद्                                          | ग्रम्ह             | हम                | हम                       |
| ग्रस्मदीय                                         | अम्हार             | हमारा             | हमारा                    |
| अस्मादृश                                          | श्रम्हारिस, म्हारि | स हमारा-सा        | हमारे जैसा               |
| <b>अ</b> हन्                                      | <b>ग्रह</b>        | <b>श्रह्</b>      | दिवस                     |
| <b>अ</b> हीन                                      | ग्रहीएा            | <b>त्रहीन</b>     | श्रन्यून, पूर्ण          |
| ग्राकर<br>•                                       | श्रागर, श्रायर     | श्रागर, भ्रायर    | खान, स्नानि              |
| म्राकर्णन<br>———————————————————————————————————— | ग्रकण् <b>ग</b> न  | श्रकनि<br>        | श्रुति, सुनना            |
| आकर्पग                                            | म्राकड्ढरा         | श्राकढ्न          | सिचाव                    |

## हिन्दी की तद्भव शब्दावली

| सं०                  | সাত                   | हि०             | भ्रयं                          |
|----------------------|-----------------------|-----------------|--------------------------------|
| आकार                 | ग्रागार               | भ्रागार .       | इंगित, चेण्टा-                 |
|                      |                       |                 | विशेष                          |
| श्राकुञ्चन           | <b>ग्राउ</b> ंचण]     | धौंजन           | श्रीजना                        |
|                      | आउं जण                |                 |                                |
| श्राकुल              | श्राउल                | <b>आ</b> उल     | च्यम                           |
| श्राखेट              | आहेड़ 🤾               | भ्रहेरी         | शिकार                          |
| श्राखेटक             | ग्राहेडग 👇            | <b>अहे</b> रिया | शिकारी                         |
|                      | ग्राहेडय <b>े</b>     | गावनाव्य        | कथन, निवेदन                    |
| श्रास्यान<br>सामार्ग | श्रक्खाण<br>श्राघुम्म | ग्रखान<br>आघूम  | डोलना, हिलना,                  |
| ग्राघूर्ण            | अ। पुरः।              | બાવૂન           | कांपन।                         |
|                      | भ्राहल्ल (श्रपं       | ) ग्राहल        | हिलना, चलना                    |
| भाचील .              | भ्राईल                | भाईल<br>श्राईल  | पान का थुकना                   |
| <b>ग्रा</b> ज        | ग्राय                 | आय              | ग्रज-सम्बन्धी,                 |
|                      |                       |                 | चकरे के बालों से               |
| •                    |                       |                 | बने वस्त्रादि                  |
| श्राटविक             | श्राडविय              | ग्राडवी         | जंगल मे रहते                   |
| -                    |                       |                 | वाला, जंगली                    |
|                      | आढिय (दे)             | भ्राढिया        | इष्ट, ग्रमीष्ट,                |
|                      |                       |                 | माननीय                         |
| श्रातञ्चनिका         | श्रायंचिणया           | , आयंचनी        | कुम्मकार का                    |
|                      |                       |                 | पात्र-विशेष                    |
|                      |                       |                 | जिसमें वह पात्र                |
|                      |                       |                 | बनाने के समय                   |
|                      |                       |                 | मिट्टी वाला पानीं              |
| Trans.               | Britanish             |                 | रखता <b>है</b><br>रोगी, बीमार, |
| मातुर                | श्राउर                | बाउर            |                                |
| भारमनः               | प्रप्पणो              | क्षपना          | पीड़ित<br>••••=•               |
| मारमन्<br>मारमन्     | श्रन्ता, श्रप्प       | श्चाप           | श्रपना<br>श्राप                |
| भारमीय               | श्रपद्य]              | भ्रापेर         | स्वकीय, निजीय                  |
|                      | अप्पइम्र              | . 4111          | Creary Comme                   |
| नादर                 | श्रायर                | श्रायर          | सत्कार, सम्मान                 |
| मादातृ               | श्रादाउ               | भादाऊ           | ग्रह्ण करने वाला               |
|                      |                       |                 |                                |

| सं०             | সা০                 | हि०                         | श्रयं             |
|-----------------|---------------------|-----------------------------|-------------------|
| <b>ग्रादिश्</b> | श्राइस              | श्राइसु, ग्रायसु            | श्रादेश करना      |
| श्राहत          | भ्राढि <b>अ</b>     | आढिय, श्राढिया              | सत्कृत,सम्मानित   |
| <b>ग्रा</b> देश | श्रादेस, आएस        | भ्राएस, श्रायसु             | श्राज्ञा          |
| ग्राधा          | आहा                 | ग्राहा                      | श्राश्रय, ग्राधार |
| म्रानीत         | श्राशिग्र           | श्रानिया                    | लाया हुग्रा       |
| श्रापाक         | आवाग                | ग्र वा                      | श्रावा, मिट्टी के |
|                 |                     | l,                          | पात्र पकाने का    |
|                 |                     |                             | स्थान             |
| श्रापीन         | <b>यावी</b> गा      | ग्रावीन                     | स्तन, थन          |
| ग्राभरण         | ग्राहरण             | म्राहर <b>ण</b>             | भूपण, अलंकार      |
| ग्राभा          | आहा                 | आहा                         | कांति, तेज        |
| श्रामीर         | ग्राहीर             | · <b>अ</b> हीर <sup>·</sup> | श्रहीर, जाति-     |
|                 |                     |                             | विशेष             |
| अाम             | श्राम               | अाम                         | रोग, पीड़ा        |
| म्रामन्त्रण     | आमंतण               | ग्रामंतन                    | निमंत्रण, संबोधन  |
| ग्रामन्त्रगी    | ग्रा <b>मं</b> तराी | ग्रामंतनी                   | संवोघन की मापा    |
| <b>का</b> मर्प  | श्रामरिस            | <b>ग्रामरिस</b>             | स्पर्श            |
| <b>आम</b> लक    | म्रामलग             | आमला, ग्रांवला              | भ्राविले का पेड़  |
|                 | भामलय               |                             |                   |
| सामलकी          | <b>आमल</b> ई        | ग्रामलई                     | आंवले का फल       |
| ग्रामोटन        | ग्रामोडग            | श्रामोड़न                   | थोड़ा मोड़ना      |
| श्राम्र         | ग्रंब               | श्राम                       | श्राम का पेड़     |
| श्राम्ल         | अं विल              | <b>बां</b> बिल              | खट्टा रस          |
| श्राया, श्राय   | ग्राव               | श्राव                       | श्राना श्रागमन    |
|                 |                     |                             | करना              |
| श्रायाति        | त्रायाइ             | श्रायाइ                     | भ्रागमन, उत्पत्ति |
| आयान            | श्रायाण             | भाषान, अयान                 | १ भागमन           |
|                 |                     |                             | २ प्रश्व का एक    |
|                 |                     |                             | श्रामरग-विशेष     |
| श्रायाम         | श्रायाम             | श्रायाम '                   | लम्बाई, दैध्यं    |
|                 | श्रायाम (दे)        | ग्रायाम                     | वल जोर            |
| क्षायामिन       | श्रायासित्र         | श्रायासिय                   | परिश्रान्त, सिप्न |
| आरण्य           | यारण्ण              | ग्रारन, आरना                | ज्ंगली, जंगल-     |
| आरण्यक          | म्रारण्यग           |                             | निवासी            |

| सं०                | <b>সা</b> ০               | हि०             | <b>પ્ર</b> ર્થ      |
|--------------------|---------------------------|-----------------|---------------------|
| वारव               | श्चारब                    | ू<br>श्ररब      | ग्ररव देश का        |
|                    |                           |                 | निवासी<br>निवासी    |
| <b>अारात्</b>      | भारा                      | ग्रारा          | पहला, पूर्व भाग     |
| आरामिक             | <b>आरामिश्र</b>           | श्रारामी        | माली                |
| ग्रारोग्य          | श्रारोग्ग                 | भारोग           | नीरोगता             |
|                    | ग्रारोह (दे)              | <b>ग्रारो</b> ह | स्तन, धन            |
| मार्द्र 🏻          | श्राल्ल 🏅                 | श्राल, श्राला   | गीला                |
| थार्द्र क <u>ौ</u> | श्रल्लय                   | ·               |                     |
| भाद्रित            | भ्रोल्लिग्र               | <b>बो</b> लिया  | भ्राद्र किया हुम्रा |
| श्रालस्य           | श्रालस्स                  | <b>अ</b> ालस    | भ्रालस, सुस्ती      |
| आलान               | श्रालाग्                  | श्रला <b>न</b>  | बन्घन, हाथी         |
|                    | _                         | `               | बांघने की होरी      |
|                    | <b>श्रालास (दे०)</b>      | श्रालास         | बिच्छू              |
| <mark>घालु</mark>  | भालू                      | श्रालू          | कन्द-विशेष          |
| ग्रालेख            | <b>आ</b> लेह              | ग्राले <b>ह</b> | चित्र               |
| <b>ग्रा</b> लोक    | यालोग, प्रालोग्र          | भ्रालोग         | तेज, प्रकाश         |
| आवर्तन             | भ्राउट्ट <b>ण</b>         | श्रीटन          | भौटना               |
| <b>बावलान</b>      | श्रावरगण                  | श्रावगन         | अश्व पर चढ़ने       |
|                    |                           |                 | की कला              |
| आवसरिक             | श्रवसरिय                  | <b>औ</b> सरिय   | सामयिक              |
| आवाप               | श्रावाय                   | श्रावा          | मिट्टी के पात्र     |
|                    | _                         |                 | पकाने का स्थान      |
| माविल              | श्राविल ँ                 | ग्राबिल         | मलिन, श्राकुल       |
| पावृत्             | आवट्ट                     | श्राबट्ट        | चऋकी तरह            |
| - >                |                           |                 | घूमना               |
| आवेग ्             | ग्रावेग्र                 | श्रावेभ         | कष्ट, दुःख          |
| बावेद्य            | भ्रावेश्र                 | श्रावेस्र       | विनती करना          |
| भावेश              | भावेस                     | <b>अ</b> विस    | गुस्सा              |
| <b>मा</b> वेष्टन   | श्रावेढण                  | मावेढण, आवेढन   | मंडलाकार करना       |
| प्रावेष्टित<br>गान | <b>का</b> वेडिह् <b>य</b> | आवेढ़ी ्        | घिरा हुग्रा         |
| ग्राश<br>ग्रासा    | श्रास .                   | श्रास 🗇         | मोजन                |
| श्रामा<br>बाशिप    | आसा                       | आसा, भ्रास      | <b>उम्मी</b> द      |
| नगराप्             | आसी, ग्रासिस              | श्रसीस 🖯        | श्राशीर्वाद         |

| सं•                           | সাe                                 | हि०                         | भ्रयं े                                                    |
|-------------------------------|-------------------------------------|-----------------------------|------------------------------------------------------------|
| श्राशी                        | <b>ग्रासी</b>                       | <b>ग्रासी</b>               | जहरीला सांप                                                |
| <b>आ</b> धु                   | आसु }<br>श्रांसु }                  | <b>ग्रा</b> सु              | शीघ्र, जल्दी                                               |
| भागुरेष्ट<br>भ्राग् <b>नि</b> | आसुरुट्ठ<br>ग्रासूणि                | श्रासुरुठ<br>ग्रासूनि       | स्रतिकुपित<br>वलिष्ठ वनाने<br>वाली खुराक,<br>रसायगा क्रिया |
| ग्राश्चर्य                    | ग्रन्चर<br>ग्रन्चरिग्र<br>अच्छरिक्ष | ग्राचरिय<br>अचरिज<br>श्रचरज | विस्मय<br>चमत्कार]                                         |
| श्राश्रम                      | श्रस्सम                             | ग्रासरम                     | स्थान, जगह,<br>ऋषियों का स्थान                             |
| श्राप्तास                     | <b>आ</b> सास                        | <b>अ</b> सास ्र             | सान्त्वना                                                  |
| श्रापाढ                       | श्रासाढ                             | श्रसाढ़                     | मास-विशेष                                                  |
| भाषाढ़ी                       | श्रासाढी                            | श्रसाढ़ी                    | श्राषाढ़ मास की<br>पूर्णिमा                                |
|                               | श्रासंग (दे)                        | <b>यासंग</b>                | शय्या-गृह                                                  |
| श्रासङ्ग                      | <b>आसं</b> ग                        | श्रासंग, श्रासँग            | भ्रासक्ति                                                  |
| श्रासार                       | आसार                                | श्रासार                     | वेग से पानी का<br>बरसना                                    |
| श्रास्य                       | <del>अस्</del> स                    | श्रास                       | मुख, मुंह                                                  |
| आस्वाद                        | श्रासात्र                           | श्रासाउ                     | स्वाद, रस                                                  |
| भ्राह्नाद                     | श्रल्हाद                            | अहलाद                       | खुशी, प्रमोद                                               |
| म्राहिण्डक                    | भ्राहिडम्र<br>भ्राहिडय }            | आहेंड <u>ा</u>              | चलने वाला<br>परिभ्रमण करने<br>वाला                         |
| इसु                           | इक्खु<br>इंगाली (दे)                | ईख<br>ऍगुली                 | ईख, कस<br>ईस का टुकड़ा,<br>गंडेरी                          |
| <b>इ</b> न्नु द               | ग्रंगुजं<br>इज्जा (दे)              | श्रंगुश्रा<br>ईजा           | वृक्ष-विशेष<br>माता<br>सारी                                |
| इत्वर                         | इहुर (दे)<br>इत्तर                  | ईडर<br>ईतर                  | गाड़ी<br>मल्प, थोड़ा                                       |

| सं•                                     | प्रा०                      | हि०                 | ग्रयं                                                                         |
|-----------------------------------------|----------------------------|---------------------|-------------------------------------------------------------------------------|
| इदम् (एतत्)                             | इम, ईग्र                   | ई ग्र, इम           | यह                                                                            |
|                                         | इन्दोवत्त (दे)             | इंदोवत              | इन्द्रगोप, कीट-<br>विशेष                                                      |
| इन्द्रजाल                               | इंदजाल                     | इ <b>ंद</b> जाल     | माया-कर्म                                                                     |
| इन्द्रजालिन् <sub>}</sub><br>इन्द्रजालक | इन्दजालि<br>इन्दज।लिग्र    | इंदजाली             | मायावी, बाजीगर                                                                |
| इन्द्र <b>धनुष्</b>                     | इ <sup>°</sup> दघगु        | इ <sup>'</sup> दघनु | सूर्य की किरए। मेघों पर पड़ने से श्राकाश में जो धनुष का श्राकार दीख पड़ता है, |
| इन्द्रध्वज                              | इंदर्भय                    | इन्दभय              | वह<br>बड़ी ध्वजा                                                              |
| इन्द्रनील                               | इ दर्गील<br>इ दर्गील       | इंदनील              | नीलम, नीलमणि                                                                  |
| इन्धन                                   | इ <b>घ</b> रा              | ई घन                | ईघन, जलावन                                                                    |
| इयत् (एतावत् <b>)</b>                   | एत्तिम्र }<br>एत्तिल       | इत्ता               | इतना                                                                          |
|                                         | इरिया (दे)                 | इरिया               | कुटी, कुटिया                                                                  |
| इल्लिका                                 | इल्लिया                    | ईली                 | क्षुद्र जीव-विशेष                                                             |
| इप्वास                                  | इस्सास                     | इसासं               | तीरंदाज्                                                                      |
| इह                                      | इह                         | यहां                | यहां, इस जुगृह                                                                |
| ईसक                                     | इक्लग्र                    | इक्खा, ईखा          | देखने वाला,<br>प्रेक्षक                                                       |
| ईदृश                                    | श्रइस, ईइस                 | श्रइस, ऐसा          | ऐसा, इस तरह<br>का                                                             |
| ईप्या                                   | ईसा                        | ईसा                 | ईर्ष्या, द्रोह                                                                |
| ईर्प्यालु                               | ईसालु                      | ईसालु               | ईर्ष्या रखने वाला                                                             |
| <b>ई</b> श्वर                           | इस्सर                      | ईसर                 | प्रभु, परमेश्वर                                                               |
|                                         | उक्कंडा (दे)               | <b>ऊक्ट</b>         | घूस, रिम्वत                                                                   |
|                                         | <b>उक्केर</b> (दे)         | उकेर                | उपहार, भेंट                                                                   |
|                                         | उक्कोडा (दे)               | उँकोर, ग्रुँकोर     | घूस, रिश्वत                                                                   |
|                                         | उक्कोडिय <sup>े</sup> (दे) | उँकोरी, उँकोडी      | घूस लेकर कार्य<br>करने वाला,<br>घूसखोर                                        |

|   | ह<br>इ                                                                                            |                                                                                                             | हिन्दी की                                                                                                               | तद्भव घव्यावली                                                                                                             |
|---|---------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|   | सं०                                                                                               | प्रा०<br>उक्खरा (दे)<br>उक्खुंड (दे)                                                                        | हि०<br>ऊखन<br>उखुंड                                                                                                     | ग्नर्यं<br>कटना, खाँडना<br>उत्मुक, मसाल<br>वस्त्र का एक                                                                    |
|   | उक्त<br>उच्चय<br>उच्चयन                                                                           | उक्क<br>उच्चाव<br>उच्चिएए                                                                                   | ऊका<br>ऊँचाव<br>उचिनन                                                                                                   | भ्रं श, भंचल<br>कथित<br>कँचा करना,<br>उठाना<br>भ्रवचयन, एकशी<br>करगा                                                       |
|   | उच्चरित<br>उच्चार<br>उच्चालित                                                                     | उच्चरिय<br>उच्चार<br>उच्चालिय                                                                               | उचारा<br>उचार<br>उँचाला                                                                                                 | उच्चरित, कथित<br>उच्चारसा<br>उठाया हुम्रा,<br>ऊँचा किया हुम्र                                                              |
|   | <del>सच्चे</del> त्                                                                               | <del>उच्चि</del> श्णिर                                                                                      | उचिनिर                                                                                                                  | फूल वगैरह <sup>कं</sup><br>चुनने वाला<br>चोर, डाकू                                                                         |
| ) | उच्छल<br>उच्छलित<br>उच्छवसन्<br>उच्छालन<br>उच्छालित<br>उच्छीपं<br>उच्छुल्क<br>उच्छुंसल<br>उच्छेदन | उच्छट्ट (दे) उच्छत्ल उच्छितम<br>कससण उस्सास, कसास उच्छालण उच्छालिम<br>उस्सीस उस्सीस उस्सीम<br>उस्सुक उस्सुक | उछट्ट<br>उछल्ल<br>उछला<br>उससन<br>उसास<br>उछालन<br>उछाला<br>उसीस<br>श्रोसुक, उसूक<br>उसिखल<br>उछेश्र<br>उछेश्रन<br>उजड़ | उछलने वाला उछला हुआ उसास लेना ऊँचा श्वास उछालना फेंका हुआ तिकया शुल्क रहित स्वेच्छाचारी नाण, उन्मूल विनाण, उन्म् ऊजड़, वसि |
|   | उज्जीवन<br>उज्जीवित                                                                               | उज्जाडिस्र (दे)<br>उज्जीवण<br>उज्जीविय                                                                      | उजाड़ा<br>उजीवन<br>उजीवी                                                                                                | उजाड़ किया<br>पुनर्जीवन<br>पुनर्जीवित,<br>जिलाया हुम्र।                                                                    |

|                  |                         |                            | 60                 |
|------------------|-------------------------|----------------------------|--------------------|
| सं०              | ৹াম                     | हि०                        | म्रथे              |
| उज्ज्वल          | उज्जल                   | उजना, ऊजम                  | । निर्मल, स्वच्छ   |
| उज्ज्वलन         | उज्जलग्                 | उजलन                       | चमकीला, देदी-      |
|                  |                         |                            | प्यमान             |
| उटज              | उडज                     | ভঙ্জ                       | ऋषि श्राश्रम,      |
|                  |                         |                            | पर्ण-शाला          |
|                  | <b>उ</b> डंव (दे)       | उडंव                       | लिप्त, लिपा हुग्रा |
|                  | उडिद (दे)               | उड़द                       | घान्य-विशेष        |
| उड्डयन           | उड्डागा                 | उड़ान                      | उड़ान, उड़ना       |
|                  | उड्डस (दे)              | ऊडस                        | खटमल               |
| उड्डायन          | उड्डावण                 | उड़ाना                     |                    |
|                  | उंड, <b>उं</b> डरा (दे) | ऊंडा<br>-                  | उड़ाना             |
| उत्कम्प          | उक्कंप                  | उन्हाँप<br>उकाँप           | गहरा, गम्मीर       |
| उत्कर्षण         | उक्कसण                  | उकस <b>न</b>               | कम्प, चलन          |
| उत्किपत          | उक्किड्ढिय              |                            | श्रमिमान करना      |
|                  |                         | उखाड़ा                     | उत्पाटित, उठाया    |
| उत्कल            | उक्कल                   |                            | हुग्रा             |
|                  |                         | ऊक्ल, श्रोकल               | देश-विशेष          |
|                  |                         |                            | जिसको भ्राजकल      |
|                  |                         |                            | 'उडिया'            |
|                  |                         |                            | 'ग्रोरिसा' कहते    |
| <b>उत्कीर्</b> ग | उक्किणा                 | ·                          | हैं                |
|                  | •                       | उकिन्न, उकीरन              | खोदित, खोदा        |
| उत्कृत           | उक्खुत्त                |                            | हुआ                |
| उत्हाद्ट         | उक्कट्ठ                 | उखोत, उखोद                 | काटा हुग्रा        |
| उत्कोच           | उक्को <i>य</i>          | ककठा, उकठा<br>उक्तेम क्लोन | उत्कर्प            |
| उत्कोशन          | उक्कोसण                 | उकोय, उकोइ<br>उकोसन        | घूस, रिश्वत        |
| उत्क्षेप         | उच्छेव                  | उक्षातन<br>उछेव            | कन्दन, तिरस्कार    |
|                  |                         | V 03 4                     | कंचा करना,         |
| <b>उत्तरङ्ग</b>  | उत्तरंग                 | <del></del>                | उठाना              |
| _                |                         | उतरंगा                     | दरवाजे के ऊप       |
| उत्तरण           | उत्तरग                  | उतरना                      | का काष्ठ           |
|                  | * **                    | - a 7.(1                   | उतरना, पार         |
| ज्तरा            | उत्तरा                  | उत्तर                      | करना               |
|                  |                         | - ** `                     | उत्तर दिशा 🦸       |

| सं०                    | <b>দা</b> ৹     | हि०            | <mark>ग्र</mark> यं                                    |
|------------------------|-----------------|----------------|--------------------------------------------------------|
| <b>उ</b> त्तांस        | उत्तंस          | ऊतंस           | कर्ण-भूपण                                              |
| उत्तारण                | उत्तारण         | उतारना         | उतारना, दूर                                            |
|                        |                 |                | करना                                                   |
| उत्तोजम्               | उत्तेत्र        | <b>उते</b> ग्र | तेजस्वी, प्रखर                                         |
| <b>उ</b> त्यान         | उद्घारा         | <b>उठा</b> न   | उठान, ऊंचा होना                                        |
| उत्यापन                | उट्टावण         | उठाना          | ऊंचा करना                                              |
| <b>उ</b> त्थित         | उद्विय          | <b>ਚ</b> ਠਾ    | खड़ा हुम्रा                                            |
| उत्पन्न                | <b>च</b> प्यण्ग | डपना           | पैदा हुआ,<br>संजात                                     |
| उत्पन                  | उप्पत           | ऊपल            | कमल                                                    |
| उरपाटन                 | उपाडग           | <b>उ</b> पाड़न | उत्थापन, ऊपर                                           |
| <b>3</b> (113)         |                 | •              | <b>उ</b> ठाना                                          |
| <b>च</b> त्पाटित       | उप्पाडिय        | उपाड़ा         | अपर उठाया                                              |
|                        |                 | _              | हुया, उलाड़ा                                           |
| <b>च</b> त्पीडन        | उप्पीडन         | उपोड़न, उपेलन  | कस कर बौंघना<br>दबाना                                  |
|                        | उप्पण (दे०)     | ऊपना           | धान्य वगैरह को<br>सूर्प म्रादि से<br>साफ-सुथरा<br>करना |
| <b>उत्पे</b> ष         | उप्पेस          | उवेस           | भय                                                     |
| उत्तलमन                | ऊरालरा, उलसण    | उसलना, हुलसन   | उल्लसित होना<br>निकलना                                 |
| उत्गत                  | उच्छल           | उछल            | उछलना                                                  |
| उत्गानन                | उच्छालण         | उछालन          | उछलना, ऊँचा<br>फेंकना                                  |
| उदसंग                  | उच्छंग          | उछंग, उसंग     | मध्य भाग, गोद                                          |
| उ. १५<br><b>उ</b> त्सव | उच्छ्य          | चन्छ्व, ऊछ्व   | उत्सव, समारोह                                          |
| उत्साह<br>उत्साह       | उच्छाह          | उछाह 🖊         | उत्साह, जोश                                            |
| उत्संध<br>इत्सेध       | उच्छेह          | उछेह           | ऊँचाई                                                  |
| <b>उत्स्थ</b> ल        | उत्यन           | ऊयल, उथला      | ऊँचा स्यान                                             |
| उद                     | <b>उ</b> ग्र    | <b>उ</b> ग्र   | पानी, जल                                               |
| <b>उ</b> दक            | उदग             | उदग            | जल                                                     |
|                        |                 |                |                                                        |

| सं०                         | গ্ৰাহ                 | हि०               | श्रर्थ                       |
|-----------------------------|-----------------------|-------------------|------------------------------|
| <br>उद <b>ङ्क</b>           | उदंक                  | उदंक              | पात्रविशेषः                  |
| 4.                          |                       |                   | जिससे जल ऊँचा                |
|                             |                       |                   | छिड़का जाता है               |
| उदञ्चन                      | उदंचण                 | उलंचण             | पानी उलीचना<br>-             |
| उदर                         | ं उग्रर               | उथर               | पेट                          |
| उदवाह                       | उदवाह                 | उदवाह             | पानी वहन करने                |
|                             |                       |                   | वाला, जलवाहक                 |
| <b>उदास</b>                 | उआस                   | उम्रास            | दिलगीर, उदासी                |
| <b>उ</b> दीरण               | उदीरण                 | <i>उ</i> दीरन<br> | कथन, प्रतिपादन               |
| <b>उदु</b> म्बर             | <b>जंबर</b>           | ऊँबर              | वृक्ष-विशेष, गूलर            |
| <b>उद्ग</b> लल <sup>े</sup> | उऊषल )                | <u> अखल</u> }     | घान कूटने की                 |
|                             | उऊहल<br>चक्खल         | श्रोखली 🗸         | श्रोखली                      |
|                             | बोक्खल )              |                   |                              |
| उद्गम                       | उग्गम                 | ऊगम               | उद्भव, उत्पत्ति              |
| उदगाथाः                     | उग्गाहा               | उगाहा             | छन्द-विशेष                   |
| <b>उद्गार</b>               | उग्गार<br>उग्गाल      | उगाल              | वचन, उक्ति <b>,</b><br>उगाल  |
| उद्ग्राहण                   | <b>उग्गाहण</b>        | उगाहन             | तकाजा, दी हुई<br>चीज की मांग |
| उद्ग्राहणी <b>ं</b>         | <b>चग्गाह</b> णी      | <b>उ</b> गाहनी    | दी हुई चीज की<br>मांग        |
| <b>उद्प्रा</b> हित          | उग्गाहिश्र            | उगाहा             | वसूल किया                    |
| <b>उद्घाटन</b>              | उग्घाडगा              | उघाड़न            | खोलना, बाहर                  |
|                             |                       |                   | करना                         |
| उद्घाटित                    | उग्घाडिश्र            | उघाड़ा            | खोला हुग्रा                  |
| उद्ण्ड                      | उद्दंड<br>उद्दंडग_    | उदंड              | प्रचण्ड, उद्धत               |
|                             | उद्दार्ग (दे <b>)</b> | उदान              | चूल्हा जिस पर                |
| •                           |                       |                   | रसोई पकाई                    |
|                             |                       |                   | जाती है                      |
| <b>उद्दाह</b> ्             | उहुाह                 | उडाह              | मयंकर दाह <b>्</b>           |
| <b>उद्ध</b> त               | उद्दल                 | ऊघत               | उदण्ह                        |

| सं०                 | प्रा०                       | हि॰             | श्रयं                          |
|---------------------|-----------------------------|-----------------|--------------------------------|
| <del>उद्दर्शन</del> | <b>उव</b> ट्टगा             | <b>जबट</b> न    | शरीर को निर्मल                 |
|                     | •                           |                 | करने वाला द्रव्य,              |
|                     |                             |                 | सुगन्धित वस्तु                 |
| चद्वर्तना           | <b>च</b> न्त्र <u>ट</u> ुणा | उबटना           | १ मरण, शरीर                    |
|                     |                             |                 | से जीव का                      |
|                     |                             |                 | निकलना                         |
| <b>ਰ</b> हिक्षेप    | उविवसेव                     | उविसेव          | हजामत, मुण्डन                  |
| <b>उ</b> द्गू पित   | <b>च</b> द्विम              | उघूविया         | जिसको घूप                      |
|                     |                             |                 | किया हो वह                     |
| <b>उद्ग्</b> लन     | उद्भूलण                     | उघूलन           | घूलि को ग्रांग                 |
|                     |                             |                 | पर लगाना                       |
| <b>उद्</b> लित      | <b>उ</b> द्गू लिय           | <b>उघू</b> लिया | घूनि से लपेटा                  |
|                     |                             |                 | हुआ                            |
| <b>उद्मट</b>        | उग्मड                       | <b>क</b> भड़    | प्रबल, प्रचंड                  |
| चद्भाण्ड            | उग्मंड                      | उमांड           | उत्कट भौड,                     |
|                     |                             |                 | बहुरुपिया                      |
| नद्रिचन             | उल्लिंचण                    | उलीचना          | खाली करना                      |
| उद्यम               | उज्जम                       | ऊजम             | प्रयत्न                        |
| उद्यान .            | चज्जाण                      | उजान            | वगीचा                          |
| चद्वतित             | उञ्बद्धिय                   | <b>उवटा</b>     | जिसने किसी मी                  |
|                     |                             |                 | द्रव्य से गरीर                 |
|                     |                             |                 | पर का तैल                      |
|                     |                             |                 | वगैरह का मैल                   |
|                     |                             | •               | दूर किया हो वह                 |
| <b>उदल</b> न        | उद्यत्ण                     | ओवलन, उवलन      | लेपविशेष,                      |
|                     |                             |                 | मालिण                          |
| उद्ग                | उच्यस                       | क्रवस, उबस      | उजार<br>—————                  |
| उद्गमिन             | उन्विमय                     | उवसा            | वसति रहित,                     |
|                     | 7                           |                 | उजाड़<br>क्या                  |
| रद्वान्त            | उब्बदक ]<br>उद्यक्तिय       | <b>उवा</b> क    | वाहर निकाला<br>हुग्रा वमन किया |
|                     | 0.414.647                   |                 | हुआ उउँ ।                      |
| - नारे ।            | उन्देग                      | <b>उ</b> वेग    | हुत्र।<br>णोक, दिलगीरी         |
| छद्वेग<br>छद्वेलन   | उद्येलग्                    | उपेतन<br>उपेतन  | <b>उ</b> च्छलित                |
| 544 10              |                             |                 | •                              |

| सं०              | সা০              | हि॰                      | ध्रर्थ                |
|------------------|------------------|--------------------------|-----------------------|
| दर्वेलित         | उन्वेल्लिय       | उवेला                    | उछला हुम्रा           |
| <b>इत्मान</b>    | उम्मग            | उमगा                     | पानी से ऊपर           |
|                  |                  |                          | श्राया हुग्रा, तीर्ग् |
| उन्मत्त          | उम्मत्त          | उम्मत्ता, उमत्त          | <b>उन्मादयुक्त</b>    |
| उन्पनस्          | उम्मण            | उम्मन                    | उत्सुक                |
| <b>इन्मागं</b>   | उम्मग्ग          | उमग                      | कुपथ                  |
| रम्ख             | <b>उ</b> म्मुह   | <del>उ</del> मुहा        | संमुख, ऊर्घ्वमुख      |
| <b>उ</b> त्मेप   | <b>उम्मे</b> स   | <b>उ</b> मेस             | <b>उन्मील</b> न       |
| टप               | क्षो, उब         | भ्रो ़                   | निम्नलिखित            |
|                  |                  |                          | श्रर्थों का सूचक      |
|                  |                  |                          | अवयव                  |
|                  | •                | .*                       | १ समीपता              |
|                  |                  |                          | २ सदृशता              |
|                  |                  | •                        | ३ मीतर                |
| <b>उपकण्ठ</b>    | उवग्रं ठ         | उत्रांठ, उपक <b>ां</b> ठ | समीप का, आसन्न        |
| <b>उ</b> पश्रम   | उवनकम            | उवकम                     | ग्रारम्म, प्रारम्म    |
| चपग              | उवग              | उवग                      | भ्रनुसरण करने         |
|                  |                  |                          | वाला                  |
| <b>उपगृ</b> ह    | बोहर             | ग्रोहर                   | छोटा गृह              |
| <b>उपदेश</b>     | उवएस             | उवेस                     | शिक्षा, वोघ           |
| चपघा             | उवहा             | उवहा, श्रोहा             | माया, कपट             |
| उपघान            | उवहाण            | उवहान, श्रोहान           | तिकया, उसीसा          |
| उपि              | उवहि             | उवही                     | माया, कपट             |
| ज्पन्यास         | उवण्गास          | उवनास                    | वाक्योपऋम,            |
| . •              |                  |                          | प्रस्तावना            |
| उपरि             | उवरि             | कपर ्                    | . कपर .               |
| चपवन             | श्रोवग्          | ओवन                      | वगीचा .               |
| चपवास<br>—>      | श्रोवास          | उपास                     | उपवास .               |
| <b>ज्य</b> शोघित | <b>उवसोहिय</b> ् | <b>उ</b> वसोही           | निर्मल किया           |
|                  |                  | , .                      | . हुआ, शुद्ध किया     |
|                  |                  | :                        | हुया                  |
| व्न <u>धो</u> मा | <b>उ</b> वसोहा   | उवसोहा                   | विभूषा, शोभा          |
| दस्यान           | उवट्ठाण          | उवठान                    | बैठना, उपवेशन         |

| सं०               | সাত                        | हि०                             | घ्रषं                             |
|-------------------|----------------------------|---------------------------------|-----------------------------------|
| एगाङ्क            | एएांक                      | एनंक<br>एनांक]                  | चन्द्रमा                          |
| एसी               | एग्गी                      | <br>एनी                         | हरिणी                             |
| एतादृश            | एईस, श्रइस                 | ऐसा                             | ऐसा, इस तरह का                    |
| <del>ए</del> रण्ड | एरंड                       | ग्र <b>रं</b> ड, इ <b>रंड</b>   | वृक्ष-विशेष                       |
|                   | एरंडइय<br>एरंडय ] (दे)     | एरडिया                          | पागल कुत्ता                       |
| एन (एड)           | एल<br>एलग_]                | एल                              | मृगों की एक जाति                  |
| एना               | एला                        | एला                             | इलायची का पेड़                    |
| एपक               | एसग                        | एसग                             | धन्वेपक                           |
| एवण               | एसएा                       | एसन                             | श्रन्वेपएा, सोज                   |
| एपिक              | एसिय 🕠                     | एसी, एसिया                      | गवेपक                             |
| ऐरावरा            | भ्रइरावस                   | ऐरावन                           | इन्द्रका हाथी                     |
|                   | ओग्गाल (दे)                | उगाल (जुगाली)                   | चबाई गई वस्तु                     |
|                   | ग्रोड्ढण (दे)              | ओढ़न, ओढ़ना                     | का पुनः चवाना<br>श्रोढ़न, उत्तरीय |
| म्रोडू            | श्राड्ड (५)<br>श्रोड्ड     | श्रोड<br>श्रोड                  | जर्तका देश<br>जरकल देश            |
| जार्ड             | त्राष्ट्र<br>ग्रोप्पा (दे) | श्रोप<br>श्रोप                  | णागा भ्रादि <b>पर</b>             |
|                   | 21 11 (4)                  | 2111                            | मणि वगैरह का                      |
|                   | •                          |                                 | घर्पेग करना                       |
|                   | ओप्पिग्र (दे)              | श्रोपिम                         | णाण पर घिसा                       |
|                   |                            |                                 | हुआ                               |
|                   | श्रोलग्गा (दे)             | श्रोलगा                         | सेवा, मक्ति                       |
|                   | म्रोवहिय (दे)              | ग्रोहिग्र                       | चाट्ट, लुशामद                     |
| जोपधि             | ग्रोसधि                    | ग्रोसढ़ि <b>, औ</b> स <b>घि</b> | <b>वन</b> स्पति                   |
| बोष्ठ             | ग्रोट्ट, उट्ट              | क्षोठ, होंठ                     | भ्रघर                             |
|                   | श्रोसा (दे)                | श्रोस                           | <b>ओ</b> स                        |
|                   | बोसार (दे)                 | उसारा                           | गो-बाड़ा                          |
| श्रीद्र           | <b>च</b> ड्डिय             | उड़िया                          | उड़ीसा प्रदेण का<br>निवासी        |
| भौड़ो             | ਚਵ੍ਹੀ                      | उड़िया                          | लिपि-विशेष                        |
| श्रीद्यानिका      | उज्जाणिया<br>उज्जाणिया     | उजानी                           | गोष्ठी, गोठ                       |

## हिम्दा की तद्भव शब्दावली

| सं०                 | সা৹                   | हि०               | <b>भ्र</b> र्थ    |
|---------------------|-----------------------|-------------------|-------------------|
| ग्र <u>ी</u> द्यानी | उज्जाणी               | उजानी             | गोष्ठी, गोठ       |
| श्रीन्नद्रय         | ओण्णिद                | उनींद             | निद्राका श्रमाव   |
| श्रीरस              | भ्रो <b>र</b> स       | ग्रोरस            | स्वोत्पादित पुत्र |
| भौरस्य              | श्रोर <del>स्</del> स | भ्रोरसि           | हृदयोत्पन्न,      |
| नारस                | ••                    |                   | <b>आम्यन्तनिक</b> |
| श्रीरिंगक           | भ्रोण्णिय             | ऊनी               | ऊन का बना         |
| A11/1 10            |                       |                   | हुआ वस्त्र,       |
| ग्रीपघ              | श्रोसढ                | श्रोसढ़, श्रोखद   | दवा, इलाज,        |
| 7111                |                       |                   | भैषज              |
| ककुद                | कउह                   | कूह, कूहा         | बैल के कंघे का    |
| · <b>3</b> ·        | •                     | •                 | कुब्बढ़           |
| ककुम                | कउहा                  | कूहा, कउहा        | १ दिशा, शोमा,     |
|                     | `                     |                   | २ चम्पाके पुष्पों |
|                     |                       |                   | की माला           |
| कक्ष                | कक्ख                  | कांख              | काँख              |
| कङ्कट               | कं <b>कड</b>          | कांकड़            | कवच, न गलने       |
| " <b>የ</b> ት"       |                       | •                 | वाला उड़द         |
| कङ्कुरा             | कंकरा                 | कंगन, कांगना      | हाथ का भ्रामरण    |
| ch.v.,              |                       | •                 | विशेष, कगन        |
| कङ्काल              | कंकाल                 | कंगाल             | चमड़ी और मांस     |
| ch' · ·             |                       |                   | रहित ग्रस्थि-पंजर |
| बङ्कोल              | कक्कोल                | काँकोल, ककोल      | वृक्ष-विशेश       |
| कङ्गु               | कंगू                  | कांगु, कांगुनी    | ृ<br>घान्य-विशेष  |
| 10                  | "उ<br>कंगणी (दे)      | काँगनी            | वल्ली-विशेष,      |
|                     |                       |                   | कांगनी            |
| कच्चोलक             | कच्चोल                | कचोला             | प्याला            |
|                     | कच्चोलय               |                   |                   |
| कच्छप               | कच्छम, कच             | छ्वां कछुवा, कछवा | कछुग्रा           |
| ववद्ययिका           | कच्छुट्टिया           | क <b>छौ</b> टी    | कछौटी लंगोटी      |
| ब.च्छपी             | कच्छमी, क             | च्छवी कछुई        | कूर्मी, कस्त्रवी  |
| ष्ट्र               | कच्छु, खज्जु          | _                 | खुजली, खाज        |
| व ज्जल              | कज्जल                 | काजल              | काजल              |
| वञ्चनार             | कंचगार                | कचनार             | वृक्ष-विशेष       |

| सं०             | সা •             | हि॰           | ग्नर्य                                 |
|-----------------|------------------|---------------|----------------------------------------|
| कञ्चुक          | कंचु<br>'चुग्न   | कांचू, कांचली | चोली, केंचुल                           |
| कञ्चुलिका       | कंचुलिग्रा       | कांचली        | केंचली, चोली                           |
| ٠               | कंद्युल्ली (दे)  | कठुली         | कंठामरण, हारण                          |
| कटक             | कडग              | <b>कड़ा</b>   | वलय, हाथ का<br>श्राभूपण-विशेप          |
| कटप्र           | कडप्प            | कडव           | १ समूह, निकर,<br>२ वस्त्र का एक<br>माग |
| कटास            | कडक्ख            | कडाख, कडाछ    | कटाक्ष                                 |
| कटालिक <u>ा</u> | कडाली            | कड़ाली        | घोड़े के मुंह पर<br>बांघने का एक       |
| कटाह्           | कडाह             | कड़ाह         | उपकरण<br>कड़ाह, लोहे की<br>बढ़ी कड़ाही |
| •               | <del></del>      | कटिपट्टा      | धोती वस्त्र विशेष                      |
| कटिपट्टक        | कडिपट्ट <b>प</b> | _             | कमर-पट्टा                              |
| कटिपट्टी        | कडिपट्टी         | कटिपट्टी      | कड्रमा, रस                             |
| कटुक            | कड्ड<br>कडुप्र   | कड्रुग्रा     | विशेष, कठोर                            |
| कट्फल           | कप्फल            | कायफल         | वनस्यति-विशेष                          |
| कणिका           | क णिय<br>क णिया  | कनी           | किएाका, चावल<br>का टुकड़ा              |
| कण्टक           | कंटग<br>कंटय     | कांटा         | कांटा                                  |
| कण्टकित         | <b>संट</b> इल    | कंटैल         | कांटों-मरा, बांस                       |
| 40451363        | कंटाली (दे)      | कॅटेली, कटहली | वनस्पति-विशेष                          |
|                 | कठिग्र (दे)      | गंठिया        | चपरासी                                 |
| क्रिकान         | कठिया            | कंठी <b></b>  | गले का एक                              |
| 371-27-1        |                  |               | श्राभरण                                |
|                 | कंडूर (दे)       | कंडूर         | यक, वगुला                              |
| कतिक            | कइम              | कई            | कतिषय, कई                              |
| कतिनम           | कङ्ग्रव          | <b>क</b> ई    | <b>या</b> ई                            |
| 7/1 + +***      | बोल्ल (प्रा०)    | योल           | बोलना, कहुना                           |
| क्या            | कहा              | कहा           | कया, वार्ता                            |

| सं०          | प्रा०                        | हि०                   | श्रर्थ             |  |
|--------------|------------------------------|-----------------------|--------------------|--|
| कथानिका      | कहाणया,कहानि                 | कहानी                 |                    |  |
| कथित         | कहिय                         | कहा                   | कथित, कहा हुग्रा   |  |
| कदम्ब        | कलंब                         | कदम                   | वृक्ष-विमेप        |  |
| कदम्बक       | कलंबुग्र                     | कलंबू                 | -<br>कदम्ब का गाछ  |  |
| कदर          | कइर                          | <b>कै</b> र           | वृक्ष-विशेष        |  |
| कदल          | कयल, कइल                     | केला ·                | कदली-वृक्ष         |  |
| कदिल (कदली)  | कयलि<br>कयलि                 | केली                  | केला का गाछ        |  |
| कनीयस्       | कर्गीभ्र<br>कणी <b>भ्र</b> स | कनिया                 | वीगा-विशेष         |  |
| कन्या        | कंथा                         | कंथा                  | कथड़ी, गुदड़ी      |  |
| कन्दरिका     | कंडलि<br>कंडलिग्रा           | कंडली, कंदली          | गुफा               |  |
| कन्दुक       | कंडुस,<br>कंडुग,             | कंडू                  | विशेष वनस्पति      |  |
| कन्दुक       | गेंदुग्र                     | गेंद                  | गेंद               |  |
| कन्बरा       | कंघरा                        | कंघरा                 | गरदन               |  |
|              | कंघार (दे)                   | कघार, कंघा            | ग्रीवा का पीछे का  |  |
|              | . ` •                        |                       | भाग                |  |
| कपदं         | कवड्ड -                      | कौड़                  | बड़ी कोड़ी<br>कोडी |  |
| नयदिका       | कवड्डिग्रा,कवड्डि            | कवहिस्रा,कवहिया कौड़ी |                    |  |
| वापि         | कइ                           | कइ                    | वन्दर              |  |
| कपित्थ       | कइत्य                        | कैथ                   | कैय का पेड         |  |
| कपोत         | कवोय                         | कबो, कवुग्र           | कबूतर              |  |
| • त्वन्घ     | कमंघ                         | कमध                   | रुंड, मस्तकहीन     |  |
|              |                              |                       | शरीर               |  |
| कमल          | कमल                          | कँवल                  | कमल                |  |
| कमला         | कमला                         | कंवला                 | लक्ष्मी            |  |
| <b>फम्बल</b> | कंबल                         | कबल, कौबला            | कामरी, ऊनी         |  |
|              |                              |                       | ओढ़ना              |  |
| कम्पते       | नम्पइ                        | कांपे                 | कांपे              |  |
| कर्क         | करग                          | करग                   | १ कटका             |  |
|              |                              |                       | २ भ्रोला           |  |
| •            |                              |                       | २ साबी की कावणी    |  |

सं०

সা০

ग्रयं

हि॰

| स•                   | AIC                  | 162                    | ** *                                   |
|----------------------|----------------------|------------------------|----------------------------------------|
| कञ्चुक               | कंचु<br>`चुग्र       | काँचू, काँचली          | चोली, केंचुल                           |
| कञ्चलिका             | कंचुलिग्रा           | कांचली                 | केंचली, चोली                           |
| पार्वारासा           | कंद्रुल्ली (दे)      | कठुली                  | कंठामरण, हारण                          |
| कटक                  | कडग                  | कड़ा                   | वलय, हाथ का<br>ग्राभूपण-विशेष          |
| कटप्र                | कडप्प                | कडव                    | १ समूह, निकर,<br>२ वस्त्र का एक<br>भाग |
| कटाक्ष               | कडक्ख                | कडाख, कडाछ             | कटाक्ष                                 |
|                      | कडाली<br>कडाली       | कड़ाली                 | घोड़े के मुंह पर                       |
| कटालिका              | कुडाला               |                        | वांघने का एक<br>उपकरण                  |
| कटाह                 | कडाह                 | कड़ाह                  | कड़ाह, लोहे की<br>वढ़ी कड़ाही          |
| कटिपट्टक             | कडिपट्ट <b>य</b>     | कटिपट्टा               | घोती वस्त्र विशेष                      |
| काटपट्टा<br>कटिपट्टी | कडिपट्टी             | कटिपट्टी               | कमर-पट्टा                              |
| काटन्हा<br>कटुक      | कडु<br>कडुग्र        | कड <b>ुग्रा</b>        | कड्रुम्ना, रस<br>विशेष, कठोर           |
| कट्फल                | कप्फल                | कायफल                  | वनस्पति-विशेष                          |
| कणिका                | कणिय<br>कणिया        | कनी                    | किंगिका, चावल<br>का टुकड़ा             |
| कण्टक                | कंटग<br>कंटय         | कांटा                  | कांटा                                  |
| कण्टकिल              | कंटइल<br>कंटाली (दे) | कंटैल<br>कॅटेली, कटहली | कौटों-मरा, वांस<br>वनस्पति-विशेष       |
|                      | कठिग्र (दे)          | कंठिया                 | चपरासी                                 |
| <del>~[~~~</del>     | कठिया                | कंठी                   | गले का एक                              |
| कण्ठिका              |                      |                        | श्रामरण                                |
|                      | कंडूर (दे)           | कंडूर                  | वक, वगुला                              |
| <del></del>          | कड्य                 | कई                     | कतिपय, कई                              |
| कतिक<br>कतिपय        | कड्ग्रव              | कई                     | कई                                     |
| क्रात्रप्र           | वोल्ल (प्रा०)        | ) वोल                  | बोलना, कहना                            |
| नया                  | कहा                  | कहा                    | कया, वार्ता                            |

| सं०           | সা৹                       | हि०          | भ्रर्थ            |
|---------------|---------------------------|--------------|-------------------|
| क्यानिका      | कहाणया,कहानि              | आकहानी       | कहानी             |
| कथित          | कहिय                      | कहां े       | कथित, कहा हुग्रा  |
| कदम्ब         | कलंब                      | कदम          | वृक्ष-विमेप       |
| कदम्बक        | कलंबुग्र                  | कलंबू        | -<br>कदम्ब का गाछ |
| कदर           | कइर                       | <b>कै</b> र  | वृक्ष-विशेष       |
| नदल           | कयल, कइल;                 | केला ·       | कदली-वृक्ष        |
| कदिल (कदली)   | कयलि<br>कयलि .            | केली         | केला का गाछ       |
| कनीयस्        | कराोध्र<br>कणी <b>ध</b> स | <b>कनिया</b> | वीग्गा-विशेष      |
| कन्था         | <b>कं</b> था              | कंथा         | कथड़ी, गुदही      |
| कन्दरिका      | कंडलि<br>कंडलिग्रा        | कंडली, कंदली | गुफा              |
| कन्दुक        | कंडुय,<br>कंडुग,          | कंड्स        | विशेष वनस्पति     |
| कन्दुक        | गेंदुग्र                  | गेंद         | गेंद              |
| बन्धरा        | कंघरा                     | कंघरा        | गरदन              |
|               | कंघार (दे)                | कघार, कंघा   | ग्रीवा का पीछे का |
|               | •                         |              | भाग               |
| कपर्द         | कवडु                      | कौह          | बड़ी कौड़ी        |
| कपर्दिका      | कवड्डिश्रा,कवड्डि         | या कौड़ी     | कौड़ी             |
| कपि<br>-      | कइ                        | कइ           | बन्दर             |
| पापित्थ       | कइत्थ                     | कैथ          | कैथ का पेड़       |
| ष्योत         | कवोय                      | कवो, कबुग्र  | कबूतर             |
| <b>रावन्ध</b> | कमंघ                      | कमघ          | रुंड, मस्तकहीन    |
|               |                           |              | शरीर              |
| यमल           | कमल                       | करवल         | कमल               |
| <b>कमला</b>   | कमला                      | कंवला        | लक्ष्मी           |
| नम्बल         | कंवल                      | कवल, कौवला   | कामरी, ऊनी        |
| _ `           |                           |              | <b>कोढ़</b> ना    |
| कम्पते        | कम्पइ                     | कांपे        | कांपे             |
| वारका         | करग                       | करग          | १ कटका            |
|               |                           |              | २ श्रोला          |
|               |                           |              | ३ पानी की कलण     |

| सं०                 | प्रा॰               | हि० .         | भ्रयं          |
|---------------------|---------------------|---------------|----------------|
| करञ्ज               | करंज                | करिञ्जा, कंजा | वृक्ष-विशेष    |
| करट                 | करड                 | करह           | काक, कौम्रा    |
| करण्ड ]             | करड 1               | करंड          | डिब्बा, पेटिका |
| करण्डक }            | करंडग }             | _             |                |
| करण्डिका            | करंडिया             | करण्डी        | छोटा डिव्वा    |
| करपत्र              | करपत्त, करउत्ता     | करौंत         | करौत, बारा     |
| करम                 | करम, करह            | करहा          | ऊंट            |
| करमर्द              | करमद्द              | करोंदा        | वृक्ष-विशेष    |
| करवाल               | करवाल               | करवाल, तलवार  | तलवार          |
| करहाट               | करहाड               | करहार         | वृक्ष-विशेष    |
| •                   | करिल्ल (दे)         | करेला         | करेला          |
| करीर                | करीर                | करील          | करोल           |
| करीपिका             | करसिम्रा            | करसी          | करसी           |
| करेग्               | करेणु               | करेन,         | हाथी           |
| 3                   | करोडग (दे)          | कटोरा         | कटोरा, पात्र-  |
|                     |                     |               | विशेष          |
| करोति               | करइ                 | करे           | करें           |
| कर्कट               | क <del>क्कड</del> ़ | केकडा, ककड़ी  | ककडी, केकड़ा   |
| कर्कटिका ]          | कक्कडिया ᠯ          | ककडी, काकडी   | ककडी, खीरा     |
| ककंटीका             | कवकडी 📘             |               | •              |
| कर्कश               | कवकस                | काकस          | कठोर           |
| कर्कोट              | कवकोड               | ककोड़ा        | शाक-विशेष      |
| कर्ण                | कण्ण                | कान           | कान            |
| कर्गाट              | कण्णाड              | कन्नड़        | देश-विशेष      |
| कणिकार              | किएाआर }<br>करणइर   | कनेर          | कनेर           |
| कत्तीन              | कत्ताण              | कतरना         | कतरना          |
| क <del>र्</del> तरी | कत्तरी              | कतरनी         | कैंची          |
| कर्ताब्य            | कत्तव्य             | करतव          | करने योग्य     |
| कत्तित              | कट्टिग्र            | काटा          | काटा हुग्रा    |
| कर्दम               | वद्दम               | कादा          | कीच, कीचट      |
| कर्पट               | कप्पड               | कपडा          | कपड़ा          |
| क <b>पै</b> र       | कप्पर               | खप्पर         | खप्पर, कपाल    |
| कर्पास              | कप्पास              | कपास          | कपास           |

## हिर्दा की तद्भव शब्दावली

| सं०                           | प्रा०           | हि०            | ग्रर्थ            |
|-------------------------------|-----------------|----------------|-------------------|
| कर्पू र                       | कपूर, कप्पूर    | कपूर           | कपूर              |
| कर्नु र                       | कट्बुर          | कवरा           | कवरा,चितकवरा      |
| कर्मकार ]                     | कम्मार }        | कमेरा          | नौकर, कारीगर      |
| कर्मकारक                      | कम्मारअ 🕽       |                |                   |
|                               | कम्मार्य        |                |                   |
| कर्मन्                        | <b>े</b> कम्म   | काम            | काम               |
| कर्मार                        | कम्मार          | कमार           | लोहार             |
| कर्ष <b>क</b>                 | करिसग           | करसिया         | खेती करनेवाला     |
| क्षंग                         | कड्ढण           | काढ़ना         | खिचाव, श्राकर्षण  |
| कपित                          | कड्ढिग्र        | काढ्या, काढ़ा  | निकाला हुम्रा     |
| कलिका                         | कलिश्रा         | कली            | अविकसित पुष्प     |
|                               | कलंक (दे)       | कर्लांक        | वांस, वांस की     |
| •                             |                 | _              | वनी हुई बाड़      |
| कलाचिका                       | कलाइम्रा        | कलाई           | प्रकोण्ठ, कोनी से |
|                               |                 |                | लेकर मणिवन्ध      |
|                               |                 |                | तक का हस्तावयव    |
| फलम                           | कलम, कलह        | कलम, कलह       | हाथी का बच्चा     |
| •                             | कलंबुग्रा (दे)  | कलवुग्रा       | वल्ली-विशेष       |
| <b>कलहिन्</b>                 | कलही            | कलही           | भगडाखोर           |
| षत्यनी                        | कप्पणी          | कापनी          | कतरनी, कैंची      |
| <b>फ</b> ल्मप                 | कम्मस           | कामस, कालिस    | मलीनता            |
| षायित्व                       | कवित्ताण, कविता | कवित्ता, कविता | छन्द विशेष,       |
|                               |                 |                | कविक <b>र्म</b>   |
| <b>य</b> त्य                  | कल्ल            | कल             | कल                |
| षत्यवर्त्त                    | कल्लवत्त        | बलेऊ           | कलेवा             |
| मबल                           | कवल             | कौर            | कवल, ग्रास        |
| षवि                           | कइ              | कवि            | कवि               |
| <b>प</b> विका                 | कविश्रा         | कविया          | लगाम              |
| फवी <b>श</b>                  | कईस             | कवीस           | श्रेष्ठ कवि       |
| क्दोस्वर                      | कईसर            | कवीसुर         | उत्तम कवि         |
| <sup>हरा</sup> (कसा)<br>रहिना | कसा             | कसा            | चायुक             |
|                               | कसिद्रा         | कसिया          | प्रतोद, चावुक     |
| ग्रह्ह<br>गोस्त               | कसेरू           | कसेरू          | जलीय कन्द         |
| 13/21                         | कसेरुय }        |                | विशेष             |

| सं०                       | সা•                     | हि०                   | भ्रयं                            |
|---------------------------|-------------------------|-----------------------|----------------------------------|
| कीट, कीटक,                | कीड, कीडय               | कीड्।                 | कीडा                             |
| कीटव <b>त्</b>            | कीडइल्ल                 | कीड़ैल                | नीट-युक्त                        |
| कीटिका                    | कीडिग्रा<br>कीडिया      | कोड़ी, कीरी           | चींटी                            |
| कीटी                      | कीडी                    | कीड़ी, कीरी           | <b>चींटी</b>                     |
| कीदृश                     | कीइस, कइस               | कैसा                  | कैसा                             |
| कीरल                      | कीरल                    | केरन                  | देश-विशेष                        |
| कीरी                      | कीरी                    | कीरी                  | कश्मीर की<br>लिपि                |
| कील<br>कीलक }             | खील<br>खीलग }<br>खीलय } | कील, खीला             | कील, ख्र्टा                      |
| कीलिका                    | कीलिम्रा,<br>कीलिया }   | कीली,कीलिया           | छोटा, खूंटा                      |
|                           | कुक्क (दे)              | क्क, कूकर             | कुत्ता                           |
|                           | कुक्को (दे)             | कूकी                  | कुत्ती                           |
| <b>कु</b> क्कुट           | कुक्कुड                 | <b>कुकु ड</b> ़       | मुर्गा                           |
| फुक्कुटिका                | कुक्कुडिया              | कुकुड़िया, कुकड़ी     | मुर्गी                           |
|                           | कुक्कुस (दे)            | कूकस                  | घान्य ग्रादि का<br>-             |
| _                         |                         |                       | छिलका                            |
| कुक्षि                    | कुच्छि, कुविख           | कोख                   | चदर, पेट                         |
| कुग्राह<br>- <b>-</b>     | कुग्गाह                 | कुगाह                 | कदाग्रह, हठ                      |
| कुटिल                     | कुडिल                   | कुड़िल                | वक                               |
| कुटिलक                    | कुडिल्लय                | कुड़ील, कुड़िल        | कुटिल, टेढ़ा                     |
| कुटी                      | कुडी                    | कुड़ी                 | छोटा गृह                         |
| <u> ब</u> ृट्ट्           | कुट्ट (३)               | क्ट                   | कूटना                            |
| -                         | कुट्ट (दे)              | कोट                   | कोट, किला                        |
| कुट्टन<br><del>कर</del> ी | कुट्टएा                 | क्टन<br><del></del> ी | चूर्णन, भेदन<br>सम्बद्धाः        |
| कुट्टनी                   | कुट्टग्गी               | कूटनी                 | मूसल, एक प्रकार<br>की मोटी लकड़ी |
| कुट्टित                   | कुट्टिय                 | कूटा                  | कूटा हुग्रा                      |
| कुठार                     | कुहाड                   | कुहाड़                | कुल्हाड्, फरसा                   |
| कुठारिका                  | कुहाड़िस्रा             | कुहाड़ी               | कुल्हाडी                         |
| कुठारी                    | कुहाड़ी                 | कुहाड़ी               | कुल्हाड़ी                        |

| सं०                |   | प्रा॰                    | हि०               | प्रर्थं                                                          |
|--------------------|---|--------------------------|-------------------|------------------------------------------------------------------|
| कुड्मल             |   | कुंपल                    | कोंपल             | कली                                                              |
| <del>ब</del> ुड्य  |   | कुलिय                    | कुलिया            | भींत                                                             |
| <del>कु</del> णप   |   | कुडव                     | कुडव              | मुरदा, मुत<br>शरीर                                               |
|                    |   | <b>_</b>                 |                   |                                                                  |
| कुण्ड              |   | कु <sup>ं</sup> ड<br>. • | क्रूंडा; क्रूंड़ा | क् ंड़ा,पात्र-विशेष                                              |
| कुण्डी<br>कुण्डिका | } | कुंडी                    | क्रंडी, क्रंड़ी   | क्रूंडा,पात्र-विशेष                                              |
| कृतुप              |   | कुउभ्र, कुतुव            | कुप्पा            | स्नेह-पात्र, घी<br>तेल श्रादि मरने<br>का चमड़े का<br>पात्र-विशेष |
| <b>कृ</b> तूहंलिन् |   | कोहलिग्र                 | कोहली             | कुतूहली, कुतूहल-<br>प्रोमी                                       |
|                    |   | कुत्त (दे)               | कुत्ता            | कुत्ता                                                           |
|                    |   | कुत्ती (दे)              | कुत्ती            | कुत्ती                                                           |
| कुत्र (क्व)        |   | कहि, कहिश्र, कहि         | कहां              | कहां ?                                                           |
| <b>कु</b> यन्      |   | कुहरा                    | कोहना             | सड़ जाना                                                         |
| कुथित              |   | कुहिग्र                  | कुहा              | गला, सड़ा,<br>दुर्गन्ध वाला                                      |
| <u> </u>           |   | कुद्दाल                  | कुदार (ल)         | भूमि खोदने का<br>उपकरण, कुदार                                    |
|                    |   | कुंत (दे)                | कुंत              | शुक                                                              |
|                    |   | ङ्ग (२)<br>कुंतली        | ङ ।<br>कूंतली     | <sup>-छुन</sup><br>करोटिका, परोसने                               |
|                    |   | 3 """                    | 6                 | क एक उपकरण                                                       |
| पृट्ज              |   | कुज्ज                    | कुवड़ा            | कुट्ज, वामन                                                      |
| षुःमारी            |   | कुअरी, कुआंरी<br>कुवांरी | क्वारी            | ववारी                                                            |
| <b>कुम्मकार</b>    |   | -<br>कुंभार              | कुम्हार           | कुम्हार                                                          |
| <b>कुर्ण्टक</b>    |   | कुरंटय                   | कुरंटा            | वृक्ष-विशेष,<br>पिया वाँस                                        |
| <u>कु</u> रर       |   | कुरर                     | कुरल              | कुरल-पक्षी                                                       |
| हुररी              |   | कुररी                    | -<br>कुरली        | कुरर पक्षी की<br>मादा                                            |
|                    |   |                          |                   |                                                                  |

| सं०                | সা ০                       | हि०             | प्रयं                          |
|--------------------|----------------------------|-----------------|--------------------------------|
| कुलस्प             | कुलत्थ                     | कुलथ, कुलयी     | कुलयी (दाल)                    |
| कुलिका             | कुलिया                     | कुलिया          | मींत                           |
| <del>कुल्</del> या | कुल्ला                     | कूला            | सारिणी                         |
| कु <sup>ए</sup> ठ  | कुट्ट, कुड् <i>ह</i>       | कोढ़<br>कोड़    | फोढ़, रोग-विशेष                |
| -<br>कुष्ठिन्      | कोढि                       | कोढ़ो           | कुष्ठ-रोगी                     |
|                    | कुह्ली (दे)                | कोहनी           | कूर्पर, हाथ का<br>मध्य-भाग     |
| कूप<br>कूपक]       | कूव, कूवस्र<br>कूवग, कूवय] | कुआ             | कुयां                          |
| कूपिका             | क्विया                     | कुइया           | छोटा कूप                       |
| कपी                | रू<br>कूबी                 | <del>कुई</del>  | छोटा कूप.                      |
| रू<br>कूर्च        | कुच्च                      | कूच             | दाढ़ी-मूं छ                    |
| कू <u>च</u> ेप्रार | कुच्चघरा ]<br>कुच्चहरा ]   | कू चहरा         | दाढ़ी मूंछ घारण<br>करने वाला   |
| क्चिक              | कुच्चिय                    | कुच्ची          | दाढ़ी-मूं छ वाला               |
| कर्पाम             | कुष्पास                    | कूपास           | कञ्चुक, कांचली,<br>जनानी कुरती |
| वाूर्म             | कुम्म                      | कूम             | कछुग्रा                        |
| कूर्मी             | कुम्मी                     | कूमी            | (स्त्री)कछुग्रा                |
| कूटमाण्ड           | कुमंड                      | कोहला, कोंहड़ा  | फल-विशेष,कोंहड़ा               |
| कुकाटिका           | किग्राडिया                 | कियाडी          | गले का उन्नत<br>भाग            |
| कृगोति             | कुरगइ                      | कुर्ग           | मारे                           |
| कृत्               | कट्ट                       | काट             | काटना, छेदना                   |
| कृत                | किञ, कय                    | किया            | किया हुग्रा                    |
| <u>छ</u> ते        | कए<br>कएण<br>कएण           | के              | वास्ते, निमित्त                |
| गृत                | कट्ट                       | यटा हुमा        | काटा हुमा                      |
| कृति               | किच्चि, कित्ति             | किच्च, किति     | मृग वगैरह का<br>चमड़ा          |
| कृत्रिम            | कत्तिम                     | कातिउं, कित्तिम | कृत्रि <b>म</b>                |
| <i>वृ</i> .गर      | किसर                       | <b>विच्च</b> ड़ | पक्वाझ-विशेष                   |
| <b>कृ</b> जरा      | किसरा                      | सिचड़ा          | खि <mark>च</mark> ड़ी          |

| ाठ्यसा अस                | पद्भव शब्दावला       |               |                                      |
|--------------------------|----------------------|---------------|--------------------------------------|
| सं०                      | T7+                  |               | ११५                                  |
|                          | प्रा॰                | हि०           | म्रर्थ                               |
| ह्याङ्ग<br>न             | किसंग<br>ः ~         | किमंग         | दुर्वल शरीर वाला                     |
| हप्<br>हपि               | खंच, खिंच            | ***           | अपार पाला<br>स्रींचना                |
| हम<br>हपीवल              | किसि                 | किसि          | खेती                                 |
| हपानल<br>हृष्ण           | किसीवल               | किसीवल        | किसान                                |
| _                        | कसरग                 | कासन, कसन     | वर्ग-विशेष                           |
| हुस्य<br>स्टब्स          | कण्ह्<br>• •         | कान्ह, कान्हा |                                      |
| हृप्ट<br><b>:-</b>       | खंचिय                | खींचा         | ना हुन्मा<br>खींचा हुन्मा            |
| कंदार<br><del>ं</del> चर | केआर                 | न्यार         | जाया हुआ<br>क्यारी                   |
| क्दारिका                 | केग्रारिग्रा         | क्यारी        |                                      |
| <u></u>                  |                      |               | घास वाली जमीन,                       |
| र्करव                    | कइरव                 | कैरव          | गोचर भूमि                            |
| कैलाण]<br>कैलास]         | कइलास                | कैलास         | कमल, कुमुद                           |
| केवर्ता<br>केवर्ता       |                      |               | स्वनाम-ख्यात <b>,</b><br>पर्वत-विशेष |
| 7311                     | केवट्ट               | केवट          | घीवर, मच्छीमार                       |
| कोकिल                    | कोइल (दे)            | कोइला         | कोयला<br>कोयला                       |
| ricitat                  | कोइल                 | कोयल          | कोयल, पक्षी-                         |
| योकिला                   | . \$                 |               | विशेष                                |
| ()                       | कोइला                | कोयल          | नोयल, पक्षी-                         |
| मोटि                     | -20                  |               | विशेष                                |
|                          | कोडि                 | कोड़ि         | करोड़, संख्या-                       |
|                          | -3 /s.               |               | विशेष                                |
|                          | कोट्ट (दे)           | कोट           | नगर, किला                            |
| कोट्टाक                  | कोट्टपाल (दे)        | कोतदाल        | नगर-रक्षक                            |
| C. 1.                    | कोट्टग               | कोटग          | वढ़ई                                 |
|                          | कोडिल्ल (दे)         | कुडिल         | चुगलीखोर                             |
|                          | कोलिग्र (दे)         | कोली          | कोली                                 |
|                          | कोल्हुग्र (दे)       | कोल्हू        | सियार, कोल्हु,                       |
|                          |                      | •             | चरखी, क्य म                          |
|                          |                      |               | रस निकालने की                        |
|                          | -2c                  |               | कल                                   |
| नोएट<br>नोप्टक           | कोविग्रा (दे)        | कुविया        | शृगाली                               |
| िप्टब                    | फुट्ट, कोट्ट, कोट्टय | कोठा, पेट     | छोटा कमरा                            |
| ो <u>तु</u> क            | कडतिग                | -3.0          |                                      |
|                          | . 41/1/1             | कौतिग         | शोर, तमाना                           |
|                          |                      |               |                                      |

| •               |                         |             |                                    |
|-----------------|-------------------------|-------------|------------------------------------|
| मुं०            | <b>সা</b> •             | हि०         | भ्रर्थ                             |
| धीन             | भीण                     | भीना (      | दुर्बल                             |
| र्धायमारा       | भिज्जंत<br>भिज्जमाण्]   | भीजंत       | कृश होता हुग्रा                    |
| धीर             | —<br>खोर                | खीर         | दूध                                |
| क्षीव           | खीव                     | खींव        | मद-प्राप्त,<br>मदोन्मत्त           |
| ध्वा            | खुहा, छुहा              | छुघा        | भूख                                |
| <i>ध्</i> यालु  | छुहालु                  | छुहालु      | भूखा                               |
| भृधित           | छुहाइम्र                | छुही, छुहाई | भूखा                               |
| भून             | छीम                     | छों क       | छींक                               |
| धुर             | खुर, छुर                | छुरा        | छूरा, उस्तरा                       |
| धुरक            | छुरश्र                  | छुरा        | छुरा                               |
| धुरप्र          | बुरप्प                  | बुरपा       | घास काटने का<br>ग्रस्त्र-विशेष     |
| धुरप्रिका       | खुरप्पिश्रा             | खुरपी       | श्रस्त्र-विशेष                     |
| धुरी            | छुरी                    | खुरी        | चाकू                               |
| <b>धेत्रिन्</b> | बेत्ति                  | खेति        | क्षेत्र-पाल                        |
| क्षेत्र         | खइत्त                   | खेत         | खेतों का समूह,<br>खेत              |
| धरयी            | खीरी                    | खीर         | खीर                                |
| धोणि            | खोिए, छोणि              | खांएी, छोनी | पृथ्वी                             |
| धीर             | खउर, <b>छउ</b> र        | खोर, छोर    | हजामत                              |
| गटिका           | खडिग्रा                 | खड़िया      | खड़िया 🕙                           |
| र्षाट्टक        | खट्टिग्र ]<br>खट्टिक्क] | खटीक        | खटीक, कसाई                         |
| पट्वा           | खट्टा                   | खाट         | खाट, पलंग                          |
|                 | खडिकका] (वे<br>खडक्की   | र) खिड्की   | खिड़की, छोटा<br>द्वार              |
| पङ्ग            | खग्ग                    | खंग         | तलवार                              |
|                 | खड्डा (दे)              | खड्डा, खाड़ | खानि, आकर                          |
| सण्ड            | खंड                     | खाँड, खांडा | दुकड़ा, अंग,<br>खाँड               |
|                 | खत्त (दे)               | खाद         | खात                                |
| सदिका           | खइया                    | बद्या       | खाद्य-विशेष,<br>सेका हुग्रा ब्रीहि |
|                 |                         |             |                                    |

| सं०                      | সাত                    | हि०                   | घर्य                                         |
|--------------------------|------------------------|-----------------------|----------------------------------------------|
| खदिर                     | ख <b>इर</b>            | खैर                   | वृक्ष-विशेष                                  |
| खनक                      | खणरा                   | खनक, खनिया            | खोदने वाला                                   |
|                          | खिंग                   | खान                   | खान, भ्राकर                                  |
| खनित                     | द्धत्त, खत्तिया        | खती                   | ग्रनाज सरने का                               |
|                          |                        |                       | कुर्या                                       |
| खपुर                     | खउर                    | खोर                   | हंजामत                                       |
| <b>बरो</b> ष्ट्री        | खरुट्टी, खरोट्टी       | खरोठी                 | लिपि-विशेष                                   |
| खर्जू                    | र <sub>ं</sub> ज्जू    | खाज                   | खुजली                                        |
| खर्जू <b>र</b>           | खज्जूर                 | खजूर                  | खजूर का वृक्ष                                |
|                          | खलइअ (दे)              | खाली                  | रिक्त, खाली                                  |
| खलिका 🏅                  | ख <b>लिया</b>          | खल 🗍                  | तिल वगैरह का                                 |
| खली                      |                        | सली_े                 | तैल-रहित चूर्ण<br>या तिल-पिण्ड               |
|                          |                        |                       | या ।तल-14.%<br>लगाम                          |
| खलिन                     | खलिण                   | खलिन<br>———           | सुल्फ, पाँव का                               |
| खलुक                     | खलुय                   | खलुम्रा ]<br>खडुमा ]  | मुल्ना, नान मा<br>मणि बन्ध                   |
|                          | खवय (दे)               | खबुजा <u>ज</u><br>खबा | कंघा, स्कन्ध                                 |
| ****                     | खपय (५)<br>खसखस        | ख <b>सख</b> स         | पोस्तों का दाना                              |
| खसखस                     | खसण (दे)               | खिसना                 | गिर पड़ना                                    |
| खादति                    | खाश्रइ                 | खाये                  | खाये                                         |
| खादात<br>खा <b>द</b> तु  | खाउ, खाहु              | खाम्रो                | खाम्रो                                       |
| जारतु<br>स्नाति <b>7</b> | खाइ 🏻                  | खाई                   | खाई, परिखा                                   |
| खातिका_                  | खाइआ                   |                       |                                              |
| खाद्य                    | खज्ज                   | खाज                   | खाने योग्य वस्तु                             |
| खाद्यक                   | ख <b>ত</b> ্ज <b>अ</b> | खजला                  | मिठाई-विशेप                                  |
| •                        | खिच्च (दे)             | खिचड़ी                | खीचड़ी                                       |
| खिद्                     | <b>ৰি</b> ত্           | खीज 🕐                 | स्रेद करना                                   |
| खुर                      | खुर                    | खुर                   | जानवर के पांव<br>का नख                       |
| स्रुरशान                 | खुरसाण                 | खुरसाण                | १ देश-विशेष<br>२ गुल्फ, पैर की<br>गांठ       |
| चेट                      | सेड                    | खेड़ा                 | घूलि के प्राकार<br>वाला नगर,<br>मृगया, शिकार |

|                    |                            |              | 3 ? ?                  |
|--------------------|----------------------------|--------------|------------------------|
| स०<br>=            | সা৹                        | हि॰          | ध्रयं                  |
| मेटक<br>•          | खेडग                       | खेड़ा        |                        |
| ते <sub>र</sub>    | खे <i>य</i>                | सेग्र        | ढाल, छोटा गाँव         |
|                    | सेह (दे)                   | सेह          | खेद, शोक               |
| गगन                | गगण                        |              | रज                     |
| गंड                | गय                         | गगन          | <b>आ</b> काश           |
| गंजेरद्र           |                            | गय           | हाथी                   |
| V-11-2             | सइ <b>ंद</b>               | गइद          | ऐरावत हाथी             |
| *******            | गज्जर (दे)                 | गाजर         | गाजर                   |
| गञ्जा              | गंजा                       | गंजा, गाँजा  |                        |
|                    | गडवड (दे)                  | गड़बड़       | मद्य, गाँजा            |
|                    |                            |              | गड़वड़, गोलमाल         |
|                    | गड्डरिगा](दे)<br>गड्डरिया] | गहुरी        | भेड़                   |
|                    | गहुरी (दे)                 | गड़ुरी       | O.                     |
|                    | गहुिस्रा                   |              | वकरी                   |
|                    | गड्डी 📗                    | गाड़ी        | गाड़ी                  |
| गणना               | गराणा                      | <del></del>  |                        |
| गण्डक              | गंडय                       | गिनना<br>->: | गिनती, संख्या          |
|                    | 104                        | गेंडा        | गेंडा, जानवर-          |
|                    | ~~~ · · · · ·              |              | विशेष                  |
|                    | गंडली (दे)                 | गंडेरी       | गंडेरी, ऊख का          |
| गण्डिका            |                            |              | टुकड़ा<br>टुकड़ा       |
|                    | गंडिया                     | गंडी         | भुंडेरी                |
| गण्डोल             | गंडुल                      | गंह्रला      |                        |
|                    |                            | 'A'''        | कृमि-विशेष, जो         |
|                    |                            |              | पेट में पैदा होता      |
| गत                 | गय                         |              | ₹                      |
| गन्दी              |                            | गया          | गया हुत्रा             |
| गन्पिक             | गंती, गड्डी                | गाड़ी        | गाड़ी                  |
| · · • •            | गंधिश्र                    | गांघी        | *                      |
| trl <del>ana</del> |                            |              | गन्ध-द्रव्य वेचने      |
| ग् <b>न्धिन्</b>   | गंघि                       | गंघी         | वाला पंसारी            |
| गमीर               | गंमीर, गहिर                |              | गंव-युक्त              |
| गर्ड               | गरुल                       | गहरा         | गंमीर                  |
|                    | - ,                        | गरुड         | पिक्षराज, पक्षी-       |
| शंरी               | गग्गरी                     |              | विशेष                  |
| रहं                | डिक्क                      | गगरी, गागर   | गगरी, छोटा घड़ा        |
| •                  | । ७५ <b>२</b> ।            | डीक          | सांह का <del>गान</del> |
|                    | •                          |              | सांड़ का गरजना         |
|                    |                            |              |                        |

| सं०       | <b>সা</b>          | हि०                | <b>धर्य</b>                         |
|-----------|--------------------|--------------------|-------------------------------------|
| गर्जन     | गज्जण              | गाजन               | गर्जन                               |
| गर्जल     | गज्जल              | गाजिल              | गर्जन करने वाला                     |
| गर्दम     | गद्दम, गद्दह       | गघा ∽              | गधा                                 |
| गर्दमी    | गद्दभी             | गधी ∽              | गधी                                 |
| गर्म      | <b>ग</b> ठम        | गाम                | भ्रूण                               |
| र्गाभएी   | गिमगी              | गाभिन              | गर्भवती                             |
| गमित      | गब्भिएा            | गाभिन 🛩            | गर्भ-युक्त                          |
| गविष्ठ    | गव्विद्व           | गवीठ               | गर्व करने वाला                      |
| गलहस्त    | गलत्य              | गलत्थ              | पोछे गला पक्ड                       |
| ,         |                    |                    | कर धक्का देना,                      |
| ^         |                    | <del>maranti</del> | बाहर निकालना<br>बाहर निकालना        |
| गलहस्तिका | गलत्थिया           | गलत्थी             | गला हुआ                             |
| गलित      | गलिग्र             | गला<br><b>४</b> -  | गला हुना<br>गवाक्ष, वातायन          |
| गवाक्ष    | गवक्ख              | गोखा 🖍             | गंवार, छोटे ग्राम                   |
|           | गवार (दे)          | गंवार 🗡            | गवार, छाट प्राप<br>का निवासी        |
| गवेलक     | गवेलग              | गवेला              | भेड्                                |
| गवेषित    | गविठ्ठ             | गवीठ               | खोजा हुम्रा                         |
|           | गहणि (दे)          | गहनी               | जबरदस्ती हरण<br>की हुई स्त्री, वॉदी |
| गहवर      | गव्वर              | गव्बर              | कोटर, गुहा                          |
|           | गागर (दे)          | घाघरा              | स्त्री के पहनने का<br>वस्त्र-विशेष, |
| गाञ्जिक   | गंजिय्र            | गंजिया             | घाधरा<br>दारू येचने वाला<br>कलाल    |
| गात्र     | गत्त               | गात                | देह, शरीर                           |
| गाथा      | गथा, गाहा          | गाहा               | छन्द-विशोप                          |
| गान       | गार्ण              | गाना, गान          | गीत, गाना                           |
| 4(()      | गमउड<br>गामउड (दे) | गामुड              | गांव का मुखिय                       |
|           | गामणी (दे)         | गामनी              | गांव का मुखिय                       |
| गायन      | गाएा, गाणग्र       | गान                | गवैया, गाना                         |
| गान्ड     | गारुड 1            | गारुड              | सर्प के विप के                      |
| 11.43     | गार्ख }            | गारुल              | उतारने वाला,<br>विप-वैद्य           |

| सं०                   | प्रा०                 | हि०                          | ग्नर्थ                       |
|-----------------------|-----------------------|------------------------------|------------------------------|
| गानि                  | गालि                  | गाली                         | अपशब्द                       |
| गाह्                  | गाह्                  | गाहना                        | टोहना, ढूंढ़ना               |
| `                     | गिड्डिया (दे)         | गिडी, गिड्डी                 | गेड़ी, गेंद खेलने            |
|                       |                       |                              | की लकडी                      |
| गुटिका                | गुडिम्रा, गुलिया      | गोली                         | गोली                         |
| गुड                   | गुड                   | गुड                          | गुड                          |
|                       | गुरा (दे)             | गुना                         | मिष्टान्न-विशेष              |
|                       | गुत्ति                | गुत्ती, गुत्थी               | बन्धन                        |
| गुरु                  | गुरु, गुरस्र          | गुरू, गरवा                   | शिक्षक                       |
| गुरु<br>गुरुक }       | गुरु, गुरुग्र         | गुरु, गरुग्र                 | शिक्षक, बड़ा                 |
| गुजर                  | गुज्जर                | गूजर                         | जाति विशेष                   |
| गुजंरत्रा             | गुज्जरत्ता            | गुजरात                       | गुजरात देश                   |
| गुलिका                | गुलिया, गुलिश्रा      | गोली                         | गोली, गुटिका                 |
| गुरुफ                 | गोंफ                  | गोफ                          | पैर की गाँठ                  |
| \$                    | गुवालिया (दे <b>)</b> | ग्वालिया                     | ग्वाला                       |
| गुख                   | गूह                   | गूह                          | गू, विष्टा                   |
| गृद्धिक               | गेहिग्र               | गेही                         | श्रत्यासक्त                  |
| गृप्                  | गिज्भ                 | गीभा                         | १ ग्रासक्त होना              |
|                       |                       |                              | २ ग्रहण करने                 |
|                       |                       |                              | योग्य                        |
| गृध                   | गिद्ध                 | गीघ, गिद्ध                   | पक्षी-विशेष, गीघ             |
| गृह                   | घर                    | घर                           | घर, श्रावास                  |
| गृह-गोघिका            | घरगोहिया              | घरगोही                       | छिपकली से                    |
|                       |                       |                              | मिलता-जुलता                  |
| गार चोन्दी            |                       | > >                          | एक जन्तु                     |
| गृह-गोली<br>गुरुवामः  | घर-गोली               | घरोली<br>                    | n n                          |
| १६जाम।तृक<br>१६ द्वार | घरजामाउय              | घरजमाई,                      | घरजमाई                       |
| रहसार<br>हहस्यामिन्   | घरवार                 | घरवार<br>सरसर्दः             | घर का दरवाजा                 |
| स्टाज्य<br>स्टाज्ज्य  | घरसामि<br>घरंगरा      | घरसाई <sup>*</sup><br>घरांगन | घर का मालिक<br>घर का श्रांगन |
| रहिन्                 | परगण<br>घरिल्ल        | धरागम<br>घरिल                | घर का श्रागन<br>गृही, संसारी |
| <b>र</b> िल्लिमा      | गहिल्ली               | वारल<br>घेली, गहेली          | ग्रहा, समारा<br>पगली         |
| <u>र</u> होत          | गाहल्ला<br>गहिम्र     | वला, गहला<br>गहा             | पगला<br>स्वीकृत, ज्ञात       |
| ** "                  | .116 M                | 161                          | स्वाकृत, शात                 |

| सं०      | प्रा०                | हिं०         | भ्रयं                                       |
|----------|----------------------|--------------|---------------------------------------------|
| गेहिक    | गेहिल                | गेही         | घरवाला, गृही                                |
| गेहिनी   | गेहिणी               | गेहिनी       | गृहिस्गो                                    |
| गैरिक    | गेरिय, गेरुअ         | गेरू         | गेरू, लाल रंग<br>की मिट्टी                  |
| गो       | गड, गडम्र            | गऊ, गाय      | गाय, गौ                                     |
| गोकीट    | गोकीड                | गोकीड        | पशुओं की मक्खी,<br>वघी                      |
| गोकुल    | गोउन                 | गोउल         | गौस्रों का समूह                             |
| गोकुलिक  | गोउलिय               | गोउली        | गो-कुल का<br>मालिक                          |
| गोक्षुरक | गोक्खुरय             | गोखरू        | एक श्रौपघि का<br>नाम, गोखरू                 |
| गोच्छक   | गोच्छग्र<br>गोच्छग } | गोछा         | पात्र-वर्गेरह साफ<br>करने का वस्त्र–<br>खंड |
|          | गोड (दे)             | गोड़         | गोड़, पाद, पैर                              |
| गोत्र    | गोत्त                | गोत          | जाति                                        |
| गोत्रिक  | गोत्तिग्र            | गोती         | समान गोत्र वाला                             |
| गोत्रिन् | गोत्ति               | गोती         | समान गोत्रवाला,<br>कुटुम्बी                 |
| गोदुह    | गोदुह                | गोदुह        | गो को दोहनेवाला                             |
| गोदोहिका | गोदोहिया             | गोदोहिया     | गो का दोहन                                  |
| गोवा     | गोवा, गोहा           | गोह          | गोह, एक जन्तु                               |
| गोघिका   | गोहिया               | गोह          | ं गोह एक जन्तु                              |
| गोवूम    | गोहूम                | गोहूं, गेहूं | श्रन्न-विशेष, गेहूं                         |
| गोपालक   | गोवालग्र             | ग्वाला       | गौ पालने वाला                               |
| गोपालिका | गोवालिया             | गुवारी       | गोप-स्त्री, गोपी                            |
| गोपालिन् | गोवालि               | ग्वारी       | ग्वारी, श्रहीर                              |
| गोपालिनी | गोवालिएी             | ग्वालिनी     | ग्वालिनी, ग्रहीरी                           |
| गोपुर    | गेउर                 | गोउर         | नगर का दरवाजा                               |
|          | गोफण (दे)            | गोफन         | पत्यर फॅकने का<br>श्रस्त्र-विशेष            |
| गोवल     | गोवल                 | गोवल         | गोघन, गोकुल                                 |
| गोमय     | गोमय                 | गोवर         | गोवर                                        |

| सं०      | সা <b>০</b>                | हि॰         | श्रर्थ                       |
|----------|----------------------------|-------------|------------------------------|
| नोमायु   | गोमाग्र<br>गोमाउ           | गोमा        | गीदड़                        |
| नीमृख    | गोमुह                      | गोमुह       | यक्ष-विशेष,<br>एक द्वीप-विशप |
| गंग्या   | गाम्ही                     | गोमुही      | वाद्य-विशेष                  |
| गामद     | गामेश्र, गोमेज्ज           | गोमेग्र     | रत्न की एक<br>जाति           |
| गोरथक    | नोरहग                      | गोरहा       | तीन वर्ष का वैल              |
| गोरोचन   | गारोयण                     | गोरोयन      | पीत वर्गा का                 |
|          |                            |             | एक द्रव्य-विशेष              |
| गोनहिनका | गोलेहणिया                  | गोलेहनी     | ऊषर-भूमि                     |
|          | गोवर (दे)                  | गोवर        | गोबर                         |
| गोवाट    | गोवाड                      | ग्वाड़ा     | गौग्रों का बाड़ा             |
| गीष्ठ    | गोट्ट                      | गोठ         | गोवाड़ा, गौस्रों के          |
|          |                            |             | रहने का स्थान                |
|          | गांस (दे}                  | गोसा        | प्रमात, सुबह                 |
| गोगर्ग   | गीसमा                      | गोसग        | प्रात:काल                    |
|          | गोहुर (दे)                 | गोवर        | गोवर                         |
| गौटी     | गोडी                       | गोडी        | गुड़ की दारू                 |
| गौरी     | गोरी                       | गोरी        | <b>णुक्लवर्गा स्त्री</b>     |
| गील्मिक  | गोम्मिश्र                  | गुम्मी      | कोतवाल<br>-                  |
| गौष्ठिक  | गोद्विल्ल ]<br>गोद्विल्लग] | गोठिल       | एक मंडली के<br>सदस्य, मित्र  |
| ग्रधिव   | गठिअ, गुत्य                | गठा, गुंथा  | गुंथा हुआ                    |
| प्रस्थि  | गंठि                       | <b>ন</b> ঠি | गाँठ, जोड़                   |
| प्रसन    | गसग्                       | गसन         | मक्षण                        |
| प्रस्त   | गसिग्र                     | गसा         | मक्षित                       |
| प्रह्म   | गहरा                       | गहन         | अादान, स्वीकार               |
| प्रहर्गी | गहर्गा                     | गहनी        | गुदाशय, गाँड                 |
| प्रहिल   | गहिल                       | गहिला       | भूतादि से                    |
|          |                            | •           | न्नाविष्ट, पागल              |
| द्राम    | गाम                        | गांव, गाम   | गांव                         |
| प्रामक   | गमड, गामड                  | गामडा       | छोटा गाँव                    |
|          |                            | •           | ,                            |

| सं०      | <b>সা</b> ০        | हि०               | भ्रयं                           |
|----------|--------------------|-------------------|---------------------------------|
| ग्रामीस  | गामिल्ल            | गामिल             | गांव का निवासी                  |
|          | गामिल्लुग्र }      |                   |                                 |
| ग्रामेश  | गामेस              | गामेस             | गांव का श्रघिपति                |
| ग्रास    | गास                | गास               | ग्रासस, कवल                     |
| ग्राह    | गाह                | गाह               | श्राग्रह, मकर                   |
| ग्रीवा   | गीवा               | गीव <b>, गी</b> उ | गरदन                            |
| ज्ञान    | ञाग्               | जान               | जानना                           |
| घटक      | घडग, घडग्र         | घडा               | छोटा घडा                        |
| घटचेटिका | घडचेडिया           | घडचेरी, घड़ेरी    | पानी भरने वाली<br>दासी          |
| घटन      | घडण                | घड़न.             | घड़ना                           |
| घटिका    | घडिग्रा            | घड़ी              | छोटा घडा,                       |
|          |                    |                   | घड़ी                            |
| घटित     | घटिश्र, गठिअ       | गढ़ा, गठा         | निर्मित, गढ़ा                   |
|          |                    |                   | हुग्रा                          |
| घटी      | घडी                | घड़ी              | छोटा घडा                        |
| ਬਾਣ      | घंट                | घंटा              | घण्टा                           |
| घण्टिका  | घंटिया             | घंटी              | छोटा घण्टा                      |
| घन       | घएा                | घन                | मेघ, वादल                       |
|          | घम्मोई             | घमोई              | तृगा-विशेष                      |
| घरट्ट    | घरट्ट              | घरट               | भ्रन्न पीसने का<br>पापाएा-यंत्र |
|          | घरोलिया<br>घरोली } | घरोली             | छिपकली                          |
| घर्म     | घम्म               | घाम               | घाम, गरमी                       |
| घपंगा    | घंसण               | घिसन              | रगड़                            |
| घपित     | घंसिय              | घिसा              | घिसा हुग्रा                     |
|          | घाएा (दे)          | घान               | घानी, कोल्हू                    |
| घात      | घाय                | घाव, घाय          | प्रहार, चोट                     |
| घातिन्   | घाइ                | घाई               | घातक, नाशक                      |
| घास      | घास                | घास               | पणुग्रों के खाने<br>का तृएा     |
| घुग्धिका | घुग्घ<br>घुग्घिम } | घूघ               | कपि-चेप्टा                      |

| •                |                    |                |                                |
|------------------|--------------------|----------------|--------------------------------|
| मं o             | সা <b>০</b>        | हि०            | प्रयं                          |
| <u>चुन</u>       | घुगा               | घुन            | काष्ठ-मक्षक कीट                |
| <b>5</b>         | घुँट (दे)          | घूंट           | घूंट                           |
| চুক              | घूग्र              | घुमा           | उल्लू                          |
| •                | घूरा (दे <b>)</b>  | घूरा           | <b>জা</b> ঘ                    |
| इसं              | घुन्न, घुम्म, घुम  | घूम            | घूमना, चक्राकार<br>फिरना       |
| घ्गांन           | घूम्मरा            | घूमन           | चकाकार भ्रमण                   |
| ঘূদিব            | घुण्णिश्र          | घूमा           | घूमा हुआ                       |
| <b>ৃ</b> णिन     | घोलिश्र            | घोला           | रगडा हुग्रा,<br>मर्दित         |
| वृगा             | <b>घि</b> णः       | घिन            | जुगुप्सा                       |
| चृत              | षिग्र              | घी             | घी                             |
| पृत-किट्ट        | घिय किट्ट          | घीकीट, घीकिट्ट | घी का मैल                      |
|                  | घेडर (दे)          | धेवर           | घेवर, घृतपूर,                  |
|                  |                    |                | मिष्टाम्न-विशेप                |
| घोट, घोटक        | घोड, घोडग<br>घोडय  | घोडा़          | घोड़ा                          |
| पोटी             | षोडी 🐪             | घोड़ी          | घोड़ी                          |
| पीलन             | घोलण               | घोलन           | घर्पेगा, रगड़                  |
| पोनित            | घोलिग्र            | घोला           | रगडा हुम्रा,मदित               |
| पंप              | घोस                | घोस            | ऊंची श्रावाज                   |
| घोपण             | घोषण               | घोसना          | ऊंघी ग्रावाज से<br>कुछ कहना    |
| पप.              | चवक                | चाक, चकवा      | चक्रवाक                        |
| पत्र             | चनक                | चक्का,चाक,चक   | कर चाक, चक्कर                  |
| पश्च             | चदकग, चनकम         | चक्का          | चकाकार वस्तु                   |
| पत्रदोल          | चक्कहोत            | चकडोल          | चकडोल                          |
| <b>पत्रदतिन्</b> | चक्कवई]<br>चक्कवई] | चक्कवै         | ६ खण्ड मूमि का<br>अधिपति, राजा |
| <b>रव</b> दती    | चक्कवई             | चवकवै          | राजा                           |
| रत दावः          | चक्रदाघ            | चकवा           | चकवा                           |
| समाम             | पनगङ्ग             | चाकंग, चकवा    | पक्षी-विशेष                    |
| रिवन्, चित्रक    | घविक<br>घविकप }    | चक्की          | चक्रवाला,<br>चक्रवर्ती राजा    |

| सं ०                    | সা•                 | हि०                     | शर्य                             |
|-------------------------|---------------------|-------------------------|----------------------------------|
|                         | चक्कल (दे)          | चाकल, चकला              | कुण्डल कर्ग का<br>स्राभूशण, चकला |
| चक्षु                   | चक्तु               | चस                      | श्रांब                           |
| <b>चक्षुप्</b>          | चबबु                | चख, चक्ख                | आंख                              |
| चङ्चरीक                 | चञ्चरीग्र           | चांचरिया                | भ्रमर                            |
| चञ्चा                   | चिञ्च               | चिञ्चा, चींना           | तृण से वनाई                      |
|                         |                     |                         | हुई चटाई वगैरह                   |
| चञ्चापुरुष              | चिचापुरिस           | चिचापुरिस               | तृण का पुरुप जो                  |
| · ·                     | •                   | •                       | पणु पक्षी आदि                    |
|                         |                     |                         | को डराने को 🕙                    |
|                         |                     |                         | खेतों में गाढ़ा                  |
|                         |                     |                         | जाता है                          |
| चञ्च                    | चंचु, चुंच          | चींच                    | चौंच<br>े                        |
| चटक                     | चड <b>ग्र</b>       | चड़ा, चिड़ा             | चिड़ा :                          |
| चटिका                   | चडिश्रा, चडी        | <br>चिड्या              | चिड्या ।                         |
| चटुल                    | चडुल                | चील                     | चचल                              |
| चटुः                    | चड्ड                | चडु, चरु                | प्रिय वचन                        |
| चट्टिन्                 | चट्टि               | चट्टी, चा <b>टी (</b>   | चाटने वंग्ला :                   |
| <b>.</b> ,              | C                   | चट्टू }                 | •                                |
| चगक                     | चणग्र               | चना                     | चना, ग्रम-विशेष                  |
| च्र                     | चण्ड                | चांड <sub>.</sub> चांडा | नेज्, तीखा 🕟                     |
| चण्डिका                 | चण्डिया             | चण्डी                   | चण्डी, देवी 🕟                    |
|                         | चण्डिल (दे)         | चाडिल                   | पीन, पुप्ट                       |
| चण्डिल                  | चण्डिल              | चांडिल                  | हज्जाम, नापित                    |
| चतुर                    | चउर                 | चवर                     | चालाक .                          |
| चतुरंग                  | चउरंग               | चौरंग -                 | चार अंग वाला                     |
| चतुरगिन्                | चउरंगि              | चौरंगी                  | चार विमागवाली                    |
|                         |                     | 4                       | (सैन्य वगैरह)                    |
| चतुर चत्वा <b>रिशत्</b> | चउग्रालीम           | चवालीस                  | चवालीस '                         |
| चतुरानन                 | घडराग्ग् <b>ग</b> ् | <b>चौरानन</b>           | ब्रह्मा `                        |
| -                       | चउरानन 🕽            |                         | •                                |
| चतुष्काष्ठ              | चउकट्ठ              | चौकाट                   | चारों दिशा                       |
| चतुःकाष्ठी              | चउकटठी              | चौखट                    | · चीखटा, द्वार का <sub>्</sub>   |
| -                       |                     | 1                       | ढांचा                            |

| πįe                  | সা ০                    | हिं०          | प्रर्ग                       |
|----------------------|-------------------------|---------------|------------------------------|
| -<br>न्हुगंमन्       | चडगमण                   | चौगमन         | चारों दिशाएँ                 |
| =तुंग (क)            | चडग्गुरा                | चौगुन,        | चौगुना                       |
| 23 . (.)             | चोरगुण                  | चीगुना        | 3                            |
| चतुर्वक              | चउत्यग्र                | चौया          | चौथा                         |
| चतुर्देश             | चउद्द, चउद्ह<br>चांद्ग  | चौदह          | चौदह                         |
| चपुरंग <b>न्</b>     | चउद्ह्                  | चीदह          | चौदह                         |
| चतृर्वशिका           | चाउद्सिम्रा             | चौदस          | चौदस, तिथि <i>−</i><br>विशेप |
| चनु <b>दं</b> षी     | चाउद्गी                 | चीदम          | चौदस                         |
| पत्र <b>ार</b> क     | चउव्वारग्र              | चीवारा        | चौपाल                        |
| <b>चतृ</b> दिम       | चडिंद्स                 | चौदिम, चौदिह  | चारों म्रोर                  |
| घनुनेवति             | चडणउद                   | चौरानवे       | चौरानवे                      |
| भगुर्वाम             | चउजाम                   | चौजाम         | हर समय                       |
| चतुर्गु ख            | चउम्मुह्                | चीमुह         | चीमुहा                       |
| घतु <b>मुं सक</b>    | <b>न उम्गु</b> ह्य      | चौमुहा        | चौमुहा                       |
| घतुर्वार             | चउव्यार                 | चौवार         | चार वार                      |
| भग्विभक              | चउव्दिह्म               | चीबिहा        | चार प्रकार का                |
| <sup>द</sup> ्धिया   | घउव्विहा                | चौविघ, चीविह  | चार प्रकार 🕝                 |
| चत्र्विणंत <u>ि</u>  | चडव्वीस, चौबीस<br>नोविस | <b>चो</b> बीस | चोेबोस                       |
| ग <b>ु</b> बेदी      | चउग्वेई                 | चीव           | चौबे                         |
| ष <b>्रमीति</b>      | चडरामी                  | चौरासी        | चौरासी                       |
| दग्रेशार्            | चउमट्टि                 | चींसठ         | चींसठ                        |
| . प्राप्त            | चउक्क                   | चौक           | चौक                          |
| पगुर <b>ाम</b>       | चाउवकाल                 | चौकाल         | चार समय                      |
| च र्षिन का           | चउविक्रआ                | चौकी          | चौकी                         |
| <u> प्रवृत्योस्य</u> | चाउदकोरा<br>चउदकोरा     | चौकोन         | चार कोनों वाला               |
| पत्रवञ्च             | चउपग्, चउवण्य           | चौरन, चौवन    | संख्या विशेष                 |
| रत्त्र               | चउप्पड                  | चौपड          | चौपड़                        |
| <u> </u>             | चडपाइद्रा               | चौपई, चौपाई   | चौपाई                        |
| घत्रसाद              | चजपात्र,<br>चजपाय       | चीपाया        | पगु                          |
| चपुरिक्तांग          | चउतीसम                  | चौतीसवां      | चौनीसवां                     |

| सं०           | प्रा॰                    | हि०                       | ग्रर्थ                                                      |
|---------------|--------------------------|---------------------------|-------------------------------------------------------------|
| चतुर्सित्रशन् | चर्जातस<br>चरतीस         | चौतीस                     | चौतीस                                                       |
| चतुःसप्तति    | चउहत्तडि<br>चउहत्तरि     | चौहत्तर<br>चौहत्तर        | चौहत्तर                                                     |
| चत्वार        | चत्तार, चझार             | च्यार, चार                | चार                                                         |
| चत्वारिशत्    | चोयालीस,चत्ताली<br>चालीस | प्त चालीस                 | चालीस                                                       |
| चन्द्रिल      | चंदिल                    | चंदिल                     | नापित या हज्जाम                                             |
| चण्द्र        | चन्द                     | चौंद, चन्दा               | चौंद, चंदा                                                  |
| चन्द्रमुखी    | चन्दमुही                 | चांदमुही                  | चन्द्र के के समान<br>सुखद मुख<br>वाली स्वी                  |
| चन्द्रवदन     | चन्द्रवयगा               | चंदवयन                    | चन्द्र के तुल्य                                             |
| चन्द्रिका     | चंदिया                   | चंदी. चांदि               | ज्योत्स्ना                                                  |
| चिन्द्रमन्    | चन्दिम <b>ा</b>          | चांदिना, चांदना,<br>चानणा | <b>चां</b> दनी                                              |
| चन्द्रिल्लक   | चन्दुल्लग्न              | चांदला, चॅदोला            |                                                             |
| चपल           | चवल                      | चौल, चउल                  | चंचल                                                        |
| चपल-वातुल     | चउल-वाउल                 | चुलवुला                   | चुलयुला                                                     |
| चपेटा         | चविडा<br>चविला<br>चवेला  | चवेला                     | तमाचा, थप्पड़                                               |
| चमत्कार       | चमवक                     | चमक                       | विस्मय, ग्राप्चर्यं                                         |
| चमत्कृत       | चमक्किग्र                | चमका                      | विस्मित                                                     |
| चमत्कृति      | चमक्किइ, चमक्कि          | चमक                       | चमक                                                         |
| चमस           | चमस                      | चमचा, चम्मच               | चमचा                                                        |
|               | चम्प (दे)                | चाप                       | चांपना, दावना                                               |
| चम्पक         | चम्पय                    | चम्पा                     | चम्पाकापेड                                                  |
|               | चम्परा (दे)              | चांपन                     | चांपना, दावना                                               |
| चम्पारण्य     | चम्पारग                  | चम्गरन                    | देण विशेष                                                   |
|               | चम्पिग्र (दे)            | चांपा                     | चम्पारन, भागल<br>पुर का प्रदेश<br>चांपा हुआ या<br>दवाया हुआ |

| सं०               | সাত                     | हि॰            | प्रयं          |
|-------------------|-------------------------|----------------|----------------|
| वर्वरिका          | चच्चरिया                | चांचरी         | नृत्य विशेष    |
| चर्चरी<br>-       | चच्चरी                  | चांचरी         | गीत विशेष      |
| चर्म              | चम्म                    | चाम            | चाम            |
| चर्मकार<br>-      | चम्मार, चम्मग्रार       | चम(र           | चमार           |
| चमंन्             | चम्म                    | चाम            | छाल, खाल       |
| चमंग्ट्ट          | चम्मपट्ट<br>चम्मबड्ड    | चमीड़ा         | चमडे का पट्टा  |
| <b>चवं</b> ति     | चव्वइ '                 | चवे, चावे      | चावे           |
| चरित्र            | चारित्त                 | चरित, चरित्त   | चरित्र         |
| चयति              | चलइ                     | चले            | चले            |
| चलन्              | चलन्तो                  | चलता, चलतो     | चलता           |
| <b>चल</b> न       | चलगा                    | चलना           | चलना, चलन      |
| घलनी              | चलणी                    | चलनी           | साध्वयों का एक |
|                   |                         |                | उपकरण          |
| चनामि             | चलिउं                   | चलूँ           | चलूँ           |
| <u> घित</u>       | चलिग्र                  | चला            | चला            |
| पनितृ             | चलिर्                   | चलाऊ           | चलने वाला      |
| चनिष्यति          | चलिस्सइ, चलिह           | इ चलहि         | चलहि           |
| पर्यंग            | चव्वरा                  | चवना, चवेना    | ववना, चवेना    |
| <b>प्रवंगा</b> वः | चव्वणग्र                | चवैना          |                |
| <b>प</b> पवा      | चस <b>अ</b>             | चसा, चासिया    | प्याला         |
| प्रध्य            | चक्खु                   | चख, चक्ख       | ग्रांख         |
|                   | घाउल (दे)               | चावल           | चावल           |
| नाटु              | चाडु                    | चाडु           | प्रियवास्य,    |
|                   |                         |                | खुणामद         |
| भाट्कार           | चाडुकार                 | चाडुझार        | खुशामदी        |
|                   | चाड (दे)                | चाड            | मायावी, कपटी   |
| पातक              | चातग, चायग              | चातिग, चात्रिग | पक्षी विशेष    |
| _                 | चायग्र                  | चायग           |                |
| भात्यिक           | चाउत्यिय                | चौथिया         | रोग विशेष,चौथे |
|                   |                         |                | दिन पर होने    |
|                   |                         |                | वाला ज्वर      |
| <u>चातुमीस</u>    | चाडमास .)<br>चाडम्नास ) | चौमासा         | चौमासा         |

|                  |                | •              |                        |
|------------------|----------------|----------------|------------------------|
| सं०              | प्र <b>ा</b> ० | हि॰            | प्रयं                  |
| चारुमांसी        | वाउम्मासी      | चौमासी         | चारमास-संवंधी          |
| <u>चानुर्वाम</u> | चाउज्जाम       | चौजाम          | चार महावत              |
| चातुर्वर्ग       | चाउवन          | चौवन्न         | चारवर्ण वाला,          |
| g ·              | चाउव्वागा      |                | चार प्रकार वाला        |
| चापल             | चावल           | चपलता          | चंचलता                 |
| चापत्य           | भावल्ल, चाउल्ल | चौल            | चहल पहल, चपल           |
| चामर             | त्रामर, चांवर  | चंत्रर         | चॅवर, वाल-व्यजन        |
| चामुण्डा         | चाउंडा         | चाउँडा, चौंड़ा | स्वनामस्यात देवी       |
| चारण             | चारएा          | चारन           | १ श्राकाश में          |
|                  |                |                | गमन करने की            |
|                  |                |                | शक्ति रखने वा          |
|                  |                |                | जैन मुनियों की         |
|                  |                |                | एक जाति 🤶              |
|                  |                |                | २ जाति विशे            |
| चालन             | वालए           | चालन           | चलना, हिल <sup>्</sup> |
| चालनो            | त्रालणी        | चलनी           | श्राटा छानने           |
|                  |                |                | पात्र                  |
|                  | वास (दे)       | चास            | चास, हल, f             |
|                  | ` •            |                | रित भूमि 🖥             |
|                  |                |                | <b>स्रेतीं</b>         |
| चि               | चिण            | चिन            | इकट्ठा करन             |
| चिकुर            | चिउर, चिहुर    | चिउर, चिहुर    | केश, वाल               |
| J                | चिक्क (दे)     | छींक           | स्तोक,थोः              |
| चिवकन            | चिवकण          | चीकना, चिकन    |                        |
| चिञ्चा           | निचा           | यींच           | इमली का<br>-           |
| चित              | चिणिग्र        | चिना           | इकट्ठा कि              |
| चितका            | त्रिपगा        |                |                        |
| चिता             | चिपका          | चिता           | मुर्दे को              |
|                  |                |                | लिए च्                 |
|                  |                | _              | लकडि <sup>7</sup>      |
| चित्त            | चित्त <b>ं</b> | चित            | चित्त, नि              |
|                  | चित्तल (दे)    | _              | विभूषि                 |
| चित्रक           | चित्तग्र       | चीता           | चीतां                  |
| चित्रल           | चित्तल         | चितला <u>ः</u> | चितर                   |
|                  |                |                |                        |

| ;<br>= <b>4</b> c       | प्रा०                                                                                                | हि०                                                            | प्रर्श                                                                                                                                            |
|-------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| विकासिका                | चित्तसारी                                                                                            | चितसारी                                                        | चितसारी                                                                                                                                           |
| - <u>चित्रंति</u>       | चिणइ                                                                                                 | चिने                                                           | चिने                                                                                                                                              |
| হিদ্দবিশা               | चित्रणिया                                                                                            | चितनी                                                          | याद करना, चितन<br>करना                                                                                                                            |
| বিদিন                   | चितित्र, चितिय                                                                                       | चींता, चीता                                                    | सोचा हुग्रा                                                                                                                                       |
| 1377                    | चिण्ह                                                                                                | चिन्ह                                                          | ताचा हुजा<br>निशानी                                                                                                                               |
| निषट                    | चिमिट्ठ<br>चिमिट                                                                                     | चिपटा, चपटा                                                    | चपटा, बैठा हुग्रा                                                                                                                                 |
| चिद्युक.                | चिवुग्र                                                                                              | चिवू                                                           | होठ के नीचे का<br>ग्रवयव, ठोड़ी                                                                                                                   |
| বিলিত                   | चिष्मड<br>चिरिरिही (दे)<br>चिल्ला (दे)<br>चिल्लूर (दे)                                               | चिवड<br>चिरहिड़ी<br>चील<br>चीलुर                               | अवयव, ठाड़ा<br>खीरा, ककडी<br>गुंजा, घुंगचीं<br>पक्षी-विशेष<br>मूसल, एक<br>प्रकार की मोटी<br>लकडी, जिससे<br>घान आदि<br>कूटे जाते हैं               |
| पीरकार                  | चिवकार.                                                                                              | चीकार                                                          | ूर गात ह<br>चिल्लाहट,चिंघाड़                                                                                                                      |
| <u>षीर</u>              | चौर                                                                                                  | चीर                                                            | वस्त्र-वर्ड                                                                                                                                       |
| <b>प</b> ंगि            | घीरी                                                                                                 | चीर                                                            | वस्त्र-खन्ड                                                                                                                                       |
| र्षु म                  | चून्य                                                                                                | चूची                                                           | स्तन का श्रग्न<br>माग                                                                                                                             |
| स्यात<br>स्थात<br>स्थात | चुंचुमालि (दे)<br>चंचुलि (दे)<br>चुंप्पालय (दे)<br>चुंवण<br>चुंविञ<br>चुरिम (दे)<br>चुल्लि<br>चुल्ली | चूंचली, चौंच<br>चौपाल<br>चूमन, चूमना<br>चूमा<br>चूरमा<br>चूरमा | श्रलस, श्रालसी<br>चौंच<br>गवाक्ष, वातायन<br>चुम्वन, चूमना<br>चुम्बा लिया हुश्रा<br>खाद्य विशेष<br>चृल्हा जिसमें<br>श्राग रख कर<br>रसोई की जाती है |
| ••                      | चुनुघ                                                                                                | चुल्रू                                                         | चूल्टू                                                                                                                                            |

| सं॰                      | সাণ                         | हि०        | भ्रर्थ                                 |
|--------------------------|-----------------------------|------------|----------------------------------------|
| चूडा                     | चूला                        | चूला       | चोटी, सिर के                           |
| ••                       |                             |            | बीच की केश-                            |
|                          |                             |            | शिखा                                   |
| चूर्णन                   | चूर्रण                      | चूरना      | चूरना                                  |
| चूंगाँ, चूरिंगत          | चूरिग्र                     | चूरा       | चूर-चूर किया                           |
| •                        |                             |            | हुग्रा                                 |
| चूर्ण                    | चूर्र                       | चूरा       | चूरा                                   |
| चूर्ण                    | चुण्ण                       | चून        | चून                                    |
| चूर्ण                    | चुण्ण                       | चून        | चून                                    |
| चूर्ण<br>चूर्ण<br>चूर्णक | चुण्ण<br>चुण्ण<br>चुर्रेभ्र | चूर।       | चूरा                                   |
| चेट, चेटक                | चेड, चेडग<br>चेडय           | चेर, चेरा  | दास, नौकर                              |
| चेटक                     | चेडग्र                      | चेरा, चेला | दास, चेला                              |
| नेटिका                   | चेडिग्रा<br>चेरिया          | चेरी       | दासी, चेली                             |
| नेटी                     | चेडी                        | चेरी .     | दासी                                   |
| चेल                      | चेल, चेलय                   | चेल, चोल   | वस्त्र, कपडा                           |
| चेप्टा                   | चेट्टा                      | चेठा       | प्रयत्न                                |
| चैत्र                    | चेत, चइत 🕟                  | चैत        | चैत्र मास                              |
|                          | चोक्ख (दे)                  | चोखा       | चोखा, शुद्ध                            |
|                          | चोट्टी (दे∤                 | चोटी       | शिखा                                   |
|                          | चोप्पाल (दे)                | चीपाल      | वरण्डा                                 |
| चोरक                     | चोरग                        | चोर        | चुराने वाला                            |
| चोरकीट                   | चोरकीड                      | चोरकीडा    | विष्टा में से उत्पन्न<br>होने वाला फीट |
|                          | चोलग्र (दे)                 | चोला       | कवच                                    |
| चौर                      | चोर                         | चोर        | चोर                                    |
| चौरिका                   | चोरिश्र, चोरिश्रा           |            | चोरी, श्रपहरण                          |
| चौरी                     | चोरी                        |            | अपहरण, चोरी                            |
| चौयं                     | चोरिस्र, चोरिय              |            | अपहरण, चोरी                            |
| च्यवन                    | चयण, चवण,                   | चुवन, चूना | १ मरण, २ पतन                           |
| च्युत                    | चुय                         | चूग्रा     | टपका गिरा                              |
| च्युतः                   | चुत्रक                      | चूका       | भूला, चूका                             |

| সা৹                        | हि०              | ग्रर्थ             |
|----------------------------|------------------|--------------------|
| छड़ल ] (दे)<br>छड़ल्ल]     | छैल .            | विदग्घ, चतुर       |
| छगण (दे)                   | छगन              | गोबर               |
| छगणिया (दे)                | छाना             | कंडा               |
| <b>छ</b> गल                | द्यगल            | छाग, भ्रज          |
| छच्छु <sup>ं</sup> दर (दे) | <u> छञ्</u> चंदर | छछू दर             |
| छड़ा (दे)                  | द्यडा            | विद्युत्, विजली    |
| च्ह                        | छौंट, छींटा      | जल का छींटा        |
| छंटा (दे)                  | छौंटा            | सींचना             |
| दत्त                       | छाता             | छाता               |
| छत्तार                     | छत्तार           | छाता वनाने वाला    |
| द्यत्ति                    | छत्ती            | छाता वाला          |
| छंद                        | छंद              | इच्छा, मरजी        |
| छण्ग                       | छाना             | गुप्त, प्रच्छन्न   |
| छपत्तिया (दे)              | चपत              | थप्पड़             |
| छड्डण                      | छांडना           | परित्याग           |
| <del>छ</del> हु            | छांड             | वमन करना           |
| छंडिय                      | छाँडा            | परित्यक्त          |
| छलिम्र (दे)                | छलिया            | चालाक              |
| छब्बिग्र (दे)              | छाया             | <b>या</b> च्छादित  |
| <b>छाग</b> ल               | छागल             | अज-संबंघी          |
| <u> छागलिय</u>             | <b>छा</b> गली    | <b>अ</b> जा-पालक ' |
| छानी                       | छाली, छेरी       | वकरो               |
| <b>छाण</b>                 | द्यान            | घान्य वगैरह को     |
|                            |                  | छानने का उप-       |
|                            |                  | करग्               |
| ए।यस                       | द्यावन् 1        | छाना, पड़ाव        |
| द्धायसा <u>।</u>           | द्यावनी }        | •                  |
| हंकण (दे)                  | दक्कन            | टकना               |
| टंकरणी (दे)                | टकनी             | पिघानिक <b>।</b>   |
| <u> छापा</u>               | द्याना           | ग्राच्छादन करना    |
| सुरम्<br>स्यारे (के)       | छाया<br>         | ग्राच्छादित हुग्रा |
| छासी (दे)<br>जिल्ला (ने)   | दाद् <u>य</u>    | दाद                |
| छितक (दे)                  | छींक             | द्यींक             |

च्)

| • •    |     |                               | `              | 41                                    |
|--------|-----|-------------------------------|----------------|---------------------------------------|
| सं०    | हि० |                               | সা৹            | <mark>प्रयं</mark>                    |
|        | ,   | छिछोनी (डे)                   | छिछोली         | छोटा जल-प्रवाह                        |
|        |     | छिण्णा (दे)                   | छिना           | कुलटा                                 |
|        |     | छिण्णाल (दे)                  | छिताल          | जार, उपपत्ति                          |
|        |     | छिण्गालिम्रा](दे)<br>छिण्णाली |                | श्रसती, कुलटा                         |
| छिद्   |     | -<br>छिद                      | छेद            | छेदना                                 |
| छिम्पक |     | छिपय                          | छींपी          | कपड़ा छापने वाला                      |
| ·      |     | छिल्ला (दे)                   | छीलर           | छोटा तालाव                            |
|        |     | छिहंडग्र (दे)                 | <b>छिहं</b> डा | दही का वना हुग्रा<br>मिण्टान्न, सिसंड |
| छुट्   |     | छुट                           | छूट            | छूटना                                 |
| द्घटित |     | छट्ट<br>इंट                   | छूटा           | छूटा हुवा                             |
| 3      |     | छुट्ट (दे)                    | छोटा           | छोटा                                  |
|        |     | छुरमड्डि (दे)                 | छुरमाडि        | नाई                                   |
|        |     | छॅडी (दे)                     | छेंड़ी         | छोटी गली                              |
| देद    |     | छेप्र                         | छेग्र          | नाण, छेद                              |
| ध्यम   |     | <b>छे</b> अण                  | छेग्रन         | खण्डन, छेदना                          |
|        |     | छेल<br>छेलय<br>छेलग           | छेलिया         | दकरा                                  |
|        |     | छोइग्रा (दे)                  | छोई            | छिलका                                 |
| छोटन   |     | छुट्टरण                       | छूटन           | छुटकारा                               |
|        |     | छोयर (दे)                     | छोकरा          | छोटा लड़का                            |
|        |     | छोहर (दे)                     | छोहरा          | छोटा                                  |
| जघन    |     | जहण                           | जहन            | कमर के नीचे का                        |
|        |     |                               | •              | भाग                                   |
| जङ्गत  |     | जंगल                          | जंगल           | निजंल प्रदेश                          |
| बद्धा  |     | जंघा                          | जांघ           | जांघ                                  |
| जटा    |     | जडा                           | जडा (जरा)      | सटे हुए वाल                           |
| जटावत् |     | जहाल                          | जड़ा .         | जटाघारी                               |
| जटिन्  |     | जडि<br>                       | जडी            | जटावाला                               |
|        |     | जड्डा (दे)                    | जाड़ा          | णीत<br>———                            |
| जर     |     | जड                            | जड़            | ध्रचेतन<br>भेटर                       |
| जनन    |     | जणग                           | जनन            | जन्म देना                             |
|        |     |                               | -              |                                       |

| प्रा॰                                       | हि०                | प्रयं                         |
|---------------------------------------------|--------------------|-------------------------------|
| जग्ी                                        | जनी                | स्त्री, नारी                  |
| जंबुम<br>जंबुग }                            | जंवू               | सियार                         |
| जंबू                                        | जामुन              | जामुन का पेड़                 |
| जेक्कार                                     | जयकार              | 'जय-जय'श्रावाज                |
| जज्जर                                       | जाजर               | जीर्ग                         |
| जज्जरिय                                     | जाजरा              | जीर्ए किया हुग्रा             |
| जलहर                                        | जलहर               | जल समूह                       |
| जलरंकु                                      | जलरंकु             | पक्षी-विशेष, ढेंक             |
| जलवाग्रम                                    | जलवायस             | जल-कौग्रा                     |
| जलसाला                                      | जलसाला             | पानी पिलाने का<br>स्थान       |
| जलूगा }<br>जलूया }                          | जोंक               | जन्तु-विशेष, जींक             |
| जंप                                         | जंप                | बोलना, वकना                   |
| जंपग्                                       | जं रन              | उक्ति, वनपास                  |
| जसद                                         | जस्ता              | घातु-विशेष                    |
| जहरापूसव <sub>}</sub> (दे)<br>जहरापूसुघ्र } | जहनूसा             | स्त्री का जांघिया,<br>पेटीकोट |
| जग्गएा                                      | जागरन              | जागना                         |
| जग्गिध्र                                    | जागा               | जगा हुग्रा                    |
| भवभव                                        | भलभल               | भवकना                         |
| भलविकम्र                                    | भावका              | मस्मीभूत, चमका                |
| जारमु                                       | जानु               | पुटना                         |
| जामाउ, जामाइ <b>ँ</b><br>जामाउय             | जमार्र             | जामाता, लड़की<br>का पति       |
| जार                                         | जार                | उपपति 💮                       |
| जालघरग                                      | जालघर              | गवाध                          |
|                                             |                    | वाला मकान                     |
| जानपजर                                      | जानपंतर            | गवाक्ष                        |
| जिष्हु .                                    | রিদ্ব              | विजयी                         |
| जिन्ना, जीहा<br>जिन्निया                    | जीम, जीह<br>जिमिया | द्यीम                         |
| जिप्स, जुप्स                                | जीरन, जुना         | पुराता                        |

| संव                 | সাত             | हि०               | ग्रयं                       |
|---------------------|-----------------|-------------------|-----------------------------|
| जीव                 | जीग्र           | <u> </u><br>গীত্ত | जीव, प्राण                  |
| जीवा<br>चीवा        | जीवा, जीग्रा    | जीया, जिया        | धनुप की डोरी                |
| जीविका<br>जीविका    | जीविम्रा        | जीविया            | ग्रुप का जाता<br>ग्राजीविका |
| जीवित               | जीविअ           | जिया              | जो जिन्दा हो                |
| जुम्मा ]            | जंमा )          | जैंगाई            | जंभाई                       |
| जुम्मिका_           | जंमिया }        |                   |                             |
| <b>जे</b> मन        | जिमगा           | जेंवन, जीमन       | मोजन                        |
| जेमन                | जेमावएा         | जिमावन            | भोजन कराना                  |
| <u> </u>            | जिट्ट           | जेठ, जेठा         | वङ्ग                        |
| ज्येष्ठानी          | जिट्टाणी        | जिठानी            | वड़े माई की                 |
|                     |                 |                   | पत्नी                       |
| ज्येष्ठिका (जेप्ठा) | जिट्ठश्रा       | जेठी              | वड़ी                        |
|                     | जिट्टा          |                   |                             |
| <b>ज्</b> योतिस्    | जोइस            | जोइस              | प्रकाश                      |
| ज्योत्स्ना          | जोण्ह <b>ा</b>  | जुन्हा, जुन्हाई   | चन्द्र-प्रकाश               |
| ज्यौतिपिक<br>-      | जोइसिम्र        | जोइसी             | ज्योतिप शास्त्र का          |
|                     |                 |                   | <b>ज्ञा</b> ता              |
| ज्यौत्स्न           | जोइसिएा         | जोइसिन            | <b>गुक्ल पक्ष</b>           |
| ज्यलन               | जलग्।           | जलन               | दाह                         |
| ज्यलित              | जलिम्र          | जला               | जला हुमा                    |
| ज्वालन              | जलादण           | जलावन             | जलाना                       |
| ज्याला              | जाला, भाला      | <b>म</b> ज        | <b>भ्रत्न,अ</b> ग्नि-शिखा   |
|                     | भरंके (दे)      | भरंक<br>सर्वे     | तृगा का बनाया               |
|                     | भरंत ]          | •                 | हुग्रा पुरुष,चङ्चा          |
| <b>भ</b> य<br>-     | भस              | भस                | <b>मध्र</b> ली              |
| <b>म</b> .पक        | <b>भ</b> सय     | <b>भ</b> सी       | छोटी मद्यवी                 |
| काट                 | भाइ             | <b>मा</b> ड़      | लता-गहन, भाई।               |
| भाटन                | भाडण            | भाइन              | क्षीग्रता, भाइना            |
|                     | म्नामर (दे)     | भागरा             | वूढ़ा                       |
|                     | फामिय्र (दे)    | भागा              | दग्य                        |
|                     | भिषण (दे)       | भीखना             | गुस्सा करना                 |
|                     | भिगर<br>भिगरड } | भींगुर            | भींगुर                      |
|                     | मिनिय (दे)      | भिनी              | भूखा                        |
|                     |                 |                   |                             |

| સુવલા                                                                                               |                                                             |                                                                                                          |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| प्रा०                                                                                               | हि०                                                         | अर्थ                                                                                                     |
| भिभिणी (दे)                                                                                         | भीभनी ]<br>मुंमुन्                                          | एक प्रकार का पेड़                                                                                        |
| भिभरो<br>भिरिड (दे)                                                                                 | भिरही                                                       | जीर्ग्य कूप                                                                                              |
| फिलिय (दे)                                                                                          | भिरी<br>भेला                                                | भेला हुग्रा, पकड़ी<br>हुई वह वस्तु जो<br>ऊपर से गिरती हो                                                 |
| भित्तिमा<br>मुद्ध (दे)<br>भुंपडा (दे)<br>भुत्तिगा (दे)<br>भोट्टी (दे)<br>भोडप्प (दे)<br>भोडप्प (दे) | भिल्ली<br>भूठ<br>भोंपड़ा<br>भूलना<br>भोटी<br>भोडप<br>भोंडली | भीगुर भूठ भोपंड़ा छन्द-निरोप छर्द-निरोप छर्द-निरोप प्रधं-महिषी पूसे चने का शाक रासक के समान एक प्रकार की |
| भोलिक्षा<br>भोल्लिश्र<br>टनफर (दे)<br>टंफ देफिन<br>टंफिन<br>टार (दे)<br>टिमम (दे)                   | हनकर<br>हंक, होंक<br>हंक, हांक<br>हांका<br>हार<br>हार       | कोली, घैली डोकर, अंग से अंग का आंग जलाशयां रिमका, टौ टोकी से हुआ एठी पोड़ा टीका, दिलम                    |
| हिल्ली<br>हिल्ली<br>हिल्ला<br>हुं हैं   वे  <br>हुं क्ला है  <br>हिल्ला                             | हुंबा<br>सारम स                                             | हीका<br>हीका, विस्क<br>हर वेंद्र का पेस्                                                                 |

हिन्दी

| सं०                   | प्राo                    | हि०               |
|-----------------------|--------------------------|-------------------|
| <br>जीव               | जीग्र                    | <u> जी</u> च      |
| जीवा                  | जीवा, जीम्रा             | जीया, जिया        |
| जावा<br>जीविका        | जीविश्रा                 | जीविया            |
| जाविका<br>जीवित       | जीविञ                    | जिया              |
|                       | जांग )                   | जैंगाई            |
| जृम्सा ]<br>जुम्मिका] | जंभिया                   |                   |
| नेमन                  | जिमग्                    | जेंवन, जीमन       |
| जेमन                  | जेमावरा                  | जिमावन            |
| ज्येष्ठ               | जिट्ट                    | जेठ, जे <b>ठा</b> |
| <b>च्येप्ठानी</b>     | जिट्टाणी                 | जिठानी            |
| ज्येष्ठिका (जेष्ठा    | ) जिट्टग्रा<br>जिट्टा    | जेठी              |
| ज्योतिस्              | जोइस                     | जोइस              |
| ज्योत्स्न <u>ा</u>    | जोण्हा                   | जुन्हा, जुन्हाई   |
| ज्योतिपिक             | जोइसिम्र                 | जोइसी             |
| ज्यौत्स्न             | जोइसिएा                  | जोइसिन            |
| ज्वलन                 | जलरा                     | जलन               |
| ज्यलित                | जलिम्र                   | जला               |
| ज्वालन                | जलावण                    | जलावन             |
| ज्वाला                | जाला, भाला               | भज                |
|                       | भरंत ] (दे)<br>भरंत ]    | <b>फरं</b> क      |
| ऋष                    | भस                       | भख                |
| <b>ऋ</b> पक           | <b>भ</b> सय              | <b>भ</b> सी       |
|                       | भाड                      | भाइ               |
| फाट<br>भाटन           | भाडण                     | भाइन              |
| म,,, ८.।              | क्तामर (दे)              | भागरा             |
|                       | भामिय (दे)               | भामा              |
|                       | क्तिखण (दे)              | भींखना            |
|                       | भिगिर (दे)<br>भिगिरड }   |                   |
|                       | क्तिगरह)<br>क्तिक्व (दे) | भिकी              |

| प्रा०          | हि०   | भर्य                |
|----------------|-------|---------------------|
| डित्य          | डीघ   | काष्ठ का बना        |
|                | -     | हायी                |
| <b>डि</b> मिया | डिमी  | छोटो नड़की          |
| ड्डंगर (दे)    | हु'गर | पर्वत               |
| हुंघ [दे]      | हु घ  | नारियर का वना       |
|                |       | हुम्रा पात्र-विशेष. |
|                |       | जो पानी निका-       |
|                |       | लने के काम में      |
|                |       |                     |

|               |                       | -                  |                                   |
|---------------|-----------------------|--------------------|-----------------------------------|
| सं०           | সা৹                   | हि०                | भ्रयं                             |
| न <b>रीतृ</b> | तरिउ                  | तैरू, तैरक         | तैरने वाला                        |
| तरुणिमन्      | तरुणिम                | तरुनाई             | यौवन, जवानी                       |
| तकुं          | तक्कु                 | ताकू, तकुवा        | सूत बनाने का<br>यन्त्र, तकुग्रा   |
| त <b>जं</b> न | तज्जग्ग               | ताजन               | तिरस्कार, मर्त्संग                |
| तर्जनी        | तज्जगी                | ताजनी              | प्रथम मंगुलो                      |
| तर्गंक        | तण्णय                 | तना                | वत्स, बछ्डा                       |
| तल्           | तल                    | तल,                | तलना, भूजना                       |
| तल            | तल                    | तल, ताल            | ताड़ का पेड़                      |
| तलन           | तलण                   | तल <b>न</b>        | तलना, भूंजना                      |
|               | तलपत्त (दे)           | तलपत्ता, तलपतिय    | ·                                 |
|               |                       |                    | <b>पण-</b> विशेष                  |
|               | तलिम्रा (दे)<br>तलिगा | तलिया, तरिया       | जूता                              |
| तनित          | तलिम्र                | तला                | तला हुम्रा                        |
| तत्प          | तप्प                  | ताप, टाप           | शय्या, बिछीना                     |
| तवं           | प्रा. तह,(ग्रप)तड     | ते,तो,तोरा,तोरा,ते | रे,तेरा                           |
| तष्ट          | तट्ट                  | ताठ, ताठा          | छिला हुम्रा                       |
| नस्पर         | तक्कर                 | ताकर               | चोर                               |
| तस्य          | तस्स                  | तास, तासु          | तिस, उसका                         |
| ताट जू        | ताडंक                 | तारँग, टॉंटी       | कान का ग्रामू−<br>पण-विषेप,कुण्डल |
| ताटन          | ताइण                  | ताड़ना             | तारुना, पीटना                     |
| नाडी          | ताडी                  | ताड़ी              | युक्षा-विशेष                      |
| ताण्डव        | तंडव                  | तंडय               | उद्धत नाच                         |
| नादृष्        | तइस (श्रप)            | तैसा               | वैसा                              |
| तान           | तंत                   | <b>त</b> ौत        | खिन्न, मलाल                       |
| तास्त्रिक     | नंतिय                 | तौती               | वीसा वजाने<br>वाला                |
| ताप           | ताव, ताथ              | ताउ, ताव           | गरमी                              |
| नापिका        | ताविद्या<br>-         | तविया, तड्या       | तवा, पूत्रा आदि<br>पकाने का पात्र |
| तापित         | ताविग्र               | ताया               | तपाया हुमा                        |
| ताम्यून       | तंबोल                 | तंबोल              | पान                               |
|               |                       |                    |                                   |

| सं०               | সা•               | <b>ਰਿ</b> ਨ      | •                                         |
|-------------------|-------------------|------------------|-------------------------------------------|
| <br>तरीतृ         | तरिउ              | हि०              | <b>भ्र</b> यं                             |
|                   |                   | तेरु, तैरक       | तैरने वाला                                |
| तरुगिमन्<br>वर्षः | तरुणिम            | तरुनाई           | यौवन, जवानी                               |
| तर्कु             | तक्कु             | ताकू, तकुवा      | सूत वनाने का                              |
| तर्जन             | तज्जगा            |                  | यन्त्र, तकुमा                             |
| तर्जनी            |                   | ताजन             | तिरस्कार, मत्संना                         |
| तजना<br>तर्णक     | तज्जगी            | ताजनी            | प्रथम ग्रंगुली                            |
|                   | तण्णय             | तना              | वत्स, वछड़ा                               |
| तल्               | तल                | तल,              | तलना, भूँजना                              |
| तल                | तल                | तल, ताल          | ताड़ का पेड़                              |
| तलन               | तलण               | तलन              | तलना, भूंजना                              |
|                   | तलपत्त (दे)       | तलपत्ता, तलपात   | या कान का आमू-                            |
|                   |                   | -6               | षण-विशेष                                  |
|                   | तलिम्रा<br>तलिगा  | तलिया, तरिया     | जूता                                      |
| तलित              | तलिम्र            | तला              | तला हुग्रा                                |
| तल्प              | तप्प              | ताप, टाप         | शय्या, बिछौना                             |
| तव                | प्रा. तह,(श्रप)तच | ते,तो,तोरा,तोरा, | तेरे,तेरा                                 |
| तष्ट              | तट्ठ              | ताठ, ताठा        | छिला हुग्रा                               |
| तस्कर             | तक्कर             | ताकर             | चोर                                       |
| तस्य              | तस्स              | तास, तासु        | तिस, उसका                                 |
| ताटङ्क            | ताडंक             | ताहँग, टौंटी     | कान का ग्रामू <b>−</b><br>पण-विशेप,कुण्डल |
| ताइन              | ताडगा             | ता <b>ड्ना</b>   | ताड़ना, पीटना                             |
| ताडी              | ताडी              | त <b>ा</b> ड़ी   | वृक्ष-विगोप                               |
| ताण्डव            | तंडव              | तंडव             | उद्धत नाच                                 |
| तावृश्            | तइस (ग्रप)        | तैसा             | वैसा                                      |
| तान्त             | तंत               | <b>तां</b> त     | खिन्न, वलान्त                             |
| तान्त्रिक         | तंतिय             | त <b>ं</b> ती    | वीगा। वजाने                               |
|                   |                   |                  | वाला                                      |
| ताप               | ताव, ताय          | ताउ, ताव         | गरमी                                      |
| तापिका            | ताविश्रा          | त्तविया, तह्या   | तवा, पूछा आदि<br>पकाने का पात्र           |
| तापित             | ताविग्र           | ताया             | तपाया हुग्रा                              |
| ताम्य<br>ताम्यूल  | तंबोल             | तंबोल            | पान                                       |
|                   |                   |                  |                                           |

| सं०              | <b>সা</b>                            | हि॰                       | मर् <mark>य</mark>                  |
|------------------|--------------------------------------|---------------------------|-------------------------------------|
| <br>तिमिष        | तिमिस                                | तिमस                      | एक प्रकार का                        |
|                  |                                      |                           | पौघा, पेठा                          |
| तिमी             | तिमी                                 | तिमी                      | मत्स्य की एक                        |
|                  |                                      | _                         | जाति                                |
| तिरक्ष्चीन       | तिरिच्छ                              | तिरछा                     | १ तिर्यक्गत                         |
|                  |                                      |                           | २ तियंक् संबंधी                     |
| तिरस्करिएाी      | तिरक्करिया।                          | तिरकरिया।                 | यवनिका<br><b>परदा</b>               |
|                  | तिरक्खरिणी 🕽                         | तिरखरिणी 📗                | परदा<br>तिरस्कार                    |
| तिरस्कार         | तिरक्कार                             | तिरकार<br>तिरिय <b>्र</b> | वक्र, वांका,                        |
| तियंक्           | तिरिम्र<br>तिरिअं क                  | तिरिय<br>तिरिक            | तिरछ।                               |
|                  | तिरिवख                               | तिरखा (                   | •                                   |
|                  | तिरिच्छ                              | तिरछा                     |                                     |
| तिल              | तिल                                  | तिल                       | स्ववाम प्रसिद्ध                     |
|                  |                                      |                           | अन्न-विशेष<br>                      |
| तिलकुट्टी        | तिलकुट्टी                            | तिलकुटी                   | तिल की बनी हुई                      |
| 30               |                                      |                           | भोज्य वस्तु<br>तिल का तेल           |
| तिलतैल           | तिलेल्ल                              | तिलेल                     | ातल का तल<br>एक खाद्य-विशेष         |
| तिल-पर्पटिका     | तिलपप्पडिया                          | तिलपापड़ी                 | एक खाद्य-विशेष<br>एक खाद्य-विशेष    |
| तिलमल्ली         | तिलमल्ली                             | तिलमली                    | एक खाध-रापका<br>तिल की फल           |
| तिलसंगलिका       | तिलसंगलिया                           | तिलसाँगरी                 | ह्यन्द-विशेष                        |
| तिल्ल            | तिल्ल                                | तिल्ल, तील                | छन्दनायसम्<br>सूची, सु <sup>ई</sup> |
|                  | तिविडा (दे)                          | तिविरा, तिवरा             | सूपा, पुर<br>कढी,खाद्य-विशेष        |
| तीमन             | तीमण                                 | तीमन                      | श्राद्व, गीला                       |
| तीमित            | तीमिश्र                              | तीमा<br>तीरा              | परिपूर्ण किया                       |
| तीरित            | तीरिय                                | airi                      | हुग्रा                              |
|                  | (2)                                  | तोखार, तुखार              | घोड़े की जाति                       |
|                  | तुक्खार (दे)                         | तुँगार                    | श्चरिनकोण का                        |
| तुङ्गार          | तु गार                               | 9 117                     | पवन                                 |
|                  | तुंगी (दे)                           | तुंगी तोंगी               | रात                                 |
|                  | ਪੁ∵ਾ <b>\</b> */<br>ਰਿੰਫ             | ु .<br>तूँड               | मुख                                 |
| तुण्ड            | ਲੁੱ<br>ਜੰਵ                           | तींद                      | उदर, पेट                            |
| तुन्द<br>तुन्दिल | उ<br>त दिल रे                        | तींदिला                   | बड़े पेट वाला                       |
| तुान्दल          | तुंड<br>तुंद<br>तुंदिल<br>तुंदिल्ल } |                           |                                     |
|                  | ~                                    |                           |                                     |

| सं०              | प्रा॰                     | हि॰                  | ग्रर्थ                                     |
|------------------|---------------------------|----------------------|--------------------------------------------|
| तुन्तन           | तुण्एाण                   | तुनन, तुनना          | फटे हुए वस्त्र का<br>संघान                 |
| तुन्नवाय         | तुष्णाग }<br>तुष्णाय      | तुन्ना               | वस्त्र को साँधने<br>वाला, रफ्न करने        |
| तुन्तित          | तुण्एिय                   | तुना                 | वाला<br>रफू किया हुआ                       |
| g. M             | तुष्प (दे)                | तूप, तुप्पा          | १ कौतुक<br>२ सरसों, धान्य-<br>विशेष        |
|                  |                           |                      | ३ कुतुप,घी म्रादि<br>भरने का चर्म<br>पात्र |
| तुभ्यम्          | तुज्भः                    | तुभ                  | तुभ                                        |
| तुम्द            | पु <sup>*</sup> य<br>तुंब | उ<br>तूंबा, तौंबा    | तुम्बी, ग्रलाबु                            |
| नुम्बा<br>नुम्बा | ु.<br>तुंबा               | तूं वा, तीवा         | लोकपाल देवों की                            |
| J                | 9                         |                      | एक अम्यन्तर                                |
|                  |                           |                      | परिपद्                                     |
| तुम्यी           | तु वी                     | तूं वी. तींबी        | तुम्बी, अलाबु                              |
| तुरग             | तुरय                      | तुरव, <b>तु</b> रग्र | घोड़ा                                      |
| तुरङ्गिका        | तुरंगिझा                  | तुरंगी               | घोड़ी                                      |
|                  | तुरु(दे०)                 | तुरई,                | तूर नामक वाजा                              |
| त्रदन            | तुरक्क                    | तुर्की               | तुर्की, देश-<br>विषेप                      |
| त <b>र</b> ण्यी  | तुरुवकी                   | तुर्की               | लिपि-विशेष                                 |
|                  | तुलग्गा (दे)              | तोलगा, तुलगा         | यहच्छा, स्वेच्छा                           |
| त्नन             | तुलगा                     | तुलन, तोलन           | तौलना, तोलना                               |
| त्लसिका          | तुलसिम्रा                 | तुलसी                | तुलस <b>ी</b>                              |
| <b>च्</b> लित    | तुलिग्र                   | तुला                 | च्ठाया हुम्रा,<br>तोला हुम्रा              |
| तृत्य            | तुल्ल                     | तुल ,तूल             | समान, सरीखा                                |
| तुवर             | तुषर                      | तूर, तुम्रर          | घान्य-विशेष                                |
| <u>तु</u> दरी    | तुवर <u>ी</u>             | तुमरी                | दाल-विशेप,<br>भ्ररहर                       |
| दुष              | तुस                       | तुस                  | भुसी                                       |

|                      |                      | •                           |                                               |
|----------------------|----------------------|-----------------------------|-----------------------------------------------|
| सं०                  | प्रा०                | हि०                         | ष्प्रर्य                                      |
| तुष्ट                | तुट्ठ                | বুঠা                        | संतुप्ट                                       |
| तृष्टि               | तुट्डि               | तूठि                        | संतोप, खुकी                                   |
| नुष्णीक              | तुण्हिम्र<br>तृण्हिक | तून्हो, तून                 | मीन रहा हुआ                                   |
| तुहिन                | तुँहिण               | तुहिन                       | हिम, तुषार                                    |
| तूरा                 | तोस                  | तून                         | तरकस, माया                                    |
| तूणा                 | तूणा                 | तूना, तुन।                  | वाद्य-विशेष                                   |
| तूणावत्              | तूणइल्ल              | तुनैल                       | तूणा नामक वाद्य<br>बजाने वाला                 |
| तूणीर                | तोग्गीर              | तूगीर, तूनीर                | शर्घा, तरकस                                   |
| नू <b>र्य</b>        | तुरिग्र, तूर         | नुरी, तुरई                  | वाद्य, वादिश                                  |
| तूल                  | तूल                  | तूल                         | रुई                                           |
| तूलिका }<br>तूर्ला } | तूलिआ }<br>तुली }    | तूली }<br>तुली }            | रुई से मरा मोटा<br>विद्धीना<br>२ तस्वीर बनाने |
| तूतिकावत्            | तुलिल्ल              | तुलील                       | की कलम<br>तस्वीर वनाने की<br>कलम वाला         |
| तृण                  | तण                   | तन, तिन                     | घास, तिनका                                    |
| नृतीय                | तिइज्ज, तिइय         | तीजा                        | तीसरा                                         |
| नृतीया               | तइया, तईजा           | तीज                         | तिथि-विणेप,तीज<br>                            |
| <b>नृ</b> प्त        | तित्त                | तित्त, तिरपित               | तृप्त, संतुष्ट<br>:->-                        |
| नृप्ति               | तित्ति               | तित्ति, तिपति               | संतोप                                         |
| तृपा                 | तिसा                 | तिसा                        | प्यास, चाह्                                   |
| नृपित                | तिसाइय<br>तिसिय      | तिसाया                      | तृपातुर, प्यामा                               |
| नृष्णा               | तण्हा                | तिहा                        | प्यास                                         |
| तेजन                 | तेग्रण               | तेयन                        | तेज करना,पैनाना                               |
| तेजस्                | तेग्रा               | तेया, तेहा                  | १ उत्तोजन<br>२ त्रयोदणी तिथि                  |
|                      | तेड्ड (दे)           | तेड, तेडु<br>टिडु, टिड्डी } | णलम, अन्न-<br>नाणक कीट,टिही                   |
| तैनिघ                | द्योणम               | तेनिस                       | तिनिण वृक्ष-<br>सम्बन्धी                      |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | ३१ शब्दावला                                                                                                                              |                                                                                                                                                   | १४७                                                                                                                                                      |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>सं०</b><br>तैल                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | <b>प्रा॰</b><br>तेल्ल                                                                                                                    | <b>हि०</b><br>तेल                                                                                                                                 | <b>भर्यं</b><br>तेल, तिल का                                                                                                                              |
| तैलिक<br>तैलाटी<br>तोत्र                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | तेल्लि <b>अ</b><br>तेलाडी<br>तोत्त                                                                                                       | तेली<br>तेला <b>ड़ी</b><br>तोद, तोत                                                                                                               | विकार<br>तेली<br>कीटविशेष<br>प्रतोद, बैंल को                                                                                                             |
| तोंदन<br>तोरण                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | तोडग्<br>तोरग्                                                                                                                           | तोडन, तो <b>ड़</b> न<br>तोरन                                                                                                                      | हाँकने का बांस<br>का भ्रायुष-विशेष<br>व्यथा, पीड़ाकरण<br>१ बन्दनवार,<br>फूल या पत्तों                                                                    |
| तोलन<br>तोलित<br>तोल्य (तौल)<br>तोष<br>तोषित<br>लत्<br>त्वदीय<br>त्वरा<br>त्वरित<br>त्वादृश<br>त्वपित्व<br>त्वादृश<br>त्वपित्व<br>त्वादृश<br>त्वपित्व<br>त्वादृश<br>त्वपित्व<br>त्वादृश<br>त्वपित्व<br>त्वादृश<br>त्वपित्व<br>त्वादृश<br>त्वपित्व<br>त्वादृश<br>त्वपित्व<br>त्वादृश<br>त्वपित्व<br>त्वादृश<br>त्वपित्व<br>त्वादृश<br>त्वपित्व<br>त्वादृश<br>त्वपित्व<br>त्वादृश<br>त्वपित्व<br>त्वादृश<br>त्वपित्व<br>त्वादृश<br>त्वपित्व<br>त्वादृश<br>त्वपित्व<br>त्वादृश<br>त्वपित्व<br>त्वादृश<br>त्वपित्व<br>त्वादृश<br>त्वपित्व<br>त्वादृश<br>त्वपित्व<br>त्वादृश<br>त्वपित्व<br>त्वादृश<br>त्वपित्व<br>त्वादृश<br>त्वपित्व<br>त्वादृश<br>त्वपित्व<br>त्वपित्व<br>त्वादृश<br>त्वपित्व<br>त्वपित्व<br>त्वपित्व<br>त्वपित्व<br>त्वपित्व<br>त्वपित्व<br>त्वपित्व<br>त्वपित्व<br>त्वपित्व<br>त्वपित्व<br>त्वपित्व<br>त्वपित्व<br>त्वपित्व<br>त्वपित्व<br>त्वपित्व<br>त्वपित्व<br>त्वपित्व<br>त्वपित्व<br>त्वपित्व<br>त्वपित्व<br>त्वपित्व<br>त्वपित्व<br>त्वपित्व<br>त्वपित्व<br>त्वपित्व<br>त्वपित्व<br>त्वपित्व<br>त्वपित्व<br>त्वपित्व<br>त्वपित्व<br>त्वपित्व<br>त्वपित्व<br>त्वपित्व<br>त्वपित्व<br>त्वपित्व<br>त्वपित्व<br>त्वपित्व<br>त्वपित्व<br>त्वपित्व<br>त्वपित्व<br>त्वपित्व<br>त्वपित्व<br>त्वपित्व<br>त्वपित्व<br>त्वपित्व<br>त्वपित्व<br>त्वपित्व<br>त्वपित्व<br>त्वपित्व<br>त्वपित्व<br>त्वपित्व<br>त्वपित्व<br>त्वपित्व<br>त्वपित्व<br>त्वपित्व<br>त्वपित्व<br>त्वपित्व<br>त्वपित्व<br>त्वपित्व<br>त्वपित्व<br>त्वपित्व<br>त्वपित्व<br>त्वपित्व<br>त्वपित्व<br>त्वपित्व<br>त्वपित्व<br>त्वपित्व<br>त्वपित्व<br>त्वपित्व<br>त्वपित्व<br>त्वपित्व<br>त्वपित्व<br>त्वपित्व<br>त्वपित्व<br>त्वपित्व<br>त्वपित्व<br>त्वपित्व<br>त्वपित्व<br>त्वपित्व<br>त्वपित्व<br>त्वपित्व<br>त्वपित्व<br>त्वपित्व<br>त्वपित्व<br>त्वपित्व<br>त्वपित्व<br>त्वपित्व<br>त्वपित्व<br>त्वपित्व<br>त्वपित्व<br>त्वपित्व<br>त्वपित्व<br>त्वपित्व<br>त्वपित्व<br>त्वपित्व<br>त्वपित्व<br>त्वपित्व<br>त्वपित्व<br>त्वपित्व<br>त्वपित्व<br>त्वपित्व<br>त्वपित्व<br>त्वपित्व<br>त्वपित्व<br>त्वपित्व<br>त्वपित्व<br>त्वपित्व<br>त्वपित्व<br>त्वपित्व<br>त्वपित्व<br>त्वपित्व<br>त्वपित्व<br>त्वपित्व<br>त्वपित्व<br>त्वपित्व<br>त्वपित्व<br>त्वपित्व<br>त्वपित्व<br>त्वपित्व<br>त्वपित्व<br>त्वपित्व<br>त्वपित्व<br>त्वपित्व<br>त्वपित्व<br>त्वपित्व<br>त्वपित्व<br>त्वपित्व<br>त्वपित्व<br>त्वपित्व<br>त्वपित्व<br>त्वपित्व<br>त्वपित्व<br>त्वपित्व<br>त्वपित्व<br>त्वपित्व<br>त्वपित्व<br>त्वपित्व<br>त्वपित्व<br>त्वपित्व<br>त्वपित्व<br>त्वपित्व<br>त्वपित्व<br>त्वपित्व<br>त्वपित्व<br>त्वपित्व<br>त्व<br>त्वपित्व<br>त्वपित्व<br>त्वपित्व<br>त्वपित्व<br>त्वपित्व<br>त्वपित्व<br>त्वपित्व<br>त्वपित्व<br>त्वपित्व<br>त्वपित्व<br>त्वपित्व<br>त्वपित्व<br>त्वपित्व<br>त्वपित्व<br>त्वपित्व<br>त्वपित्व<br>त्वपित्व<br>त्वपित्व<br>त्वपित्व<br>त्वपित्व<br>त्वपित्व<br>त्वपित्व<br>त्वपित्व<br>त्वपित्व<br>त्वपित<br>त्वपित्व<br>त्वपित्व<br>त्वपित्व<br>त्वप | तोलण<br>तोलिय<br>तोलल<br>तोस<br>तोसिय }<br>तुह<br>तुहार (अप)<br>तुम्हकेर<br>तुर, तुरा<br>तुरिय<br>तयारिस<br>तेतीस<br>तहीस<br>तई<br>तेरसम | तोलन<br>तोला<br>तोल, तौल<br>तोस<br>तोसा<br>तुइ<br>तुहार<br>तुहार<br>तुह्य, तुम्हारा<br>तुरंत, तुरत<br>तुमसा<br>तेतीसवां<br>तेनीस<br>तई<br>तेरहवां | की माला जो उत्सव में लट- काई जाती है तोलना तौला हुआ नौल, वजन संतोष, खुशी खुश किया हुआ तुम तुम्हारा शीघ्रता तुरंत तुम जैसा,तूम्हारी तरह का तेतीसवां तेतीस |
| वयोदशन्<br>त्रयोदशी                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | तेर, तेरस<br>तेरसी                                                                                                                       | तेरह <sup>े</sup><br>तेरसी                                                                                                                        | तेरहर्वां<br>तेरह<br>१ तेरहवीं,<br>२ तिथि–विशेष                                                                                                          |

| सं०                  | সা৹             | हि॰              | श्रयं                     |
|----------------------|-----------------|------------------|---------------------------|
| त्रयोविशति           | तेवीस           | तेईस             | तेईस                      |
| त्रस्                | डर              | डर               | डरना                      |
| त्रसर                | टसर             | टसर              | टसर, वस्त्र               |
| त्राम                | तास             | तास, ताह         | मय, डर                    |
| त्रासन               | तासण            | तासन ताहन        | त्रास उपजानेवाला          |
| त्रासित              | तासिम्र         | तासा (तास्या)    | जिसको नास उप              |
|                      |                 |                  | जाया गया हो               |
| <b>ন্নি</b>          | ति, ते          | तीन              | तीन,संख्या-विशेष          |
| <b>त्रिग्रशीति</b>   | तेवासी          | तियासी, तेयासी   | तिरासी                    |
| विश्रशीत             | तेआसीइम         | तियासीवां,तेयासी | वां तियासीवां             |
| त्रिक                | तिग्र, तिरग्र   | तिया, तिराहा     | १ तीन का समुदाय           |
|                      |                 |                  | २ वह जगह जहाँ             |
|                      |                 |                  | तीन रास्ते                |
|                      |                 |                  | मिलते हों                 |
| विचत्वारि <b>शत्</b> | तेग्रालीस       | तियालीस,         | तिश्रालीस                 |
| त्रिदण्डिन्          | तिदंडि          | ति <b>दं</b> डी  | संन्यासी, सांख्य          |
|                      |                 |                  | मत का श्रनुयायी           |
|                      |                 |                  | साधु                      |
| त्रिदिच              | तिदिव           | तिदिव            | स्वर्ग, देवलोक            |
| त्रिधा               | तिहा            | तिहा             | तीन प्रकार से             |
| त्रिनवति             | तिणउइ           | तिरानवे          | तिरानवे, संख्या-<br>विशेष |
| <b>श्रिपञ्चाश</b> न् | तेवण्ण, तेवन्न  | तेवन, तेपन       | तिरपन                     |
| त्रिपथगा             | तिवहग्रा        | तिवहा            | गंगा नदी                  |
| त्रिपदी              | तिवई            | तियई             | १ तीन पदों का<br>समूह     |
| _                    | _               | 6 6              | २ गति-विणेष               |
| त्रिपर्स             | तिवरण           | तिवान, तिपान     | पताण वृक्ष<br>            |
| त्रियामा<br>-        | तिजामा          | तिजामा<br>       | रात्रि                    |
| त्रिवर्गी            | निवण्गी         | तिवनी            | एक महौपधि                 |
| त्रिवली              | तिवली           | तिवली            | चमड़ी की तीन<br>करागें    |
|                      | ^               | ^ _ <u></u> -    | रेखाएँ<br>नीसवां          |
| <b>সি</b> ম          | तीसडम<br>तीसम } | तीसवां           | तासवा                     |

| सं०                            | সা৹                   | हि० .           | <b>प्रयं</b>                   |
|--------------------------------|-----------------------|-----------------|--------------------------------|
| ्त्रि <b>शत्</b>               | तीस, तीसग्रा<br>तीसइ  | तीस )<br>तीसा   | तीस                            |
| त्रिशिका                       | तीसिया                | तीसी            | तीस वर्ष के उम्र<br>की स्त्री} |
| त्रिपष्टि                      | तेसट्टि               | तेसठ, तिरेसठ    | तिरसठ                          |
| त्रिसन्ध्य                     | तिसंफ, तेसंभ          | तिस <b>ॉभ</b>   | प्रमान, मध्यान्ह,              |
|                                |                       |                 | ग्रौर सायंकाल का               |
|                                |                       |                 | समय                            |
| त्रिसप्तति                     | तेवत्तरि, निहत्तरि    |                 | तिह्तर                         |
| त्रिसरा                        | तिसरा                 | तिसरा           | मच्छी पकड़ने का                |
|                                |                       |                 | जाल–विशेष                      |
| त्रिसरिक                       | तिसरिय                | तिसरी           | १ तीनसरा वाला                  |
|                                |                       |                 | हार, तिलड़ी                    |
| <b>7</b> 7                     |                       | _               | २ वाद्य–विशेष                  |
| त्रुट्<br>नृटि                 | टु <u>ड</u>           | टूट             | टूटना                          |
| •                              | तुंडि                 | तुटि, तुडि      | दोष<br>—                       |
| त्रृटित (त्रृट्ट)<br>त्रैमासिक | तिउट्ट, तुट्ट         | टूटा            | टूटा हुग्रा                    |
| तमासिक                         | तेमासिग्र             | तेमासी          | १ तीन मास में                  |
|                                |                       |                 | होने वाला                      |
|                                |                       |                 | २ नीन मास <b></b><br>सम्बन्धी  |
| त्रैलोक्य                      | तइलोक्क, तिलुक्क      | तिलोक, तेलाक    | सम्बन्धा<br>तीन लोक, स्वर्ग-   |
|                                | तर्वातका, तासुनक      | ((NICH) (INITAL | मर्त्य-पाताल                   |
| त्रोटक                         | तोटिग्र               | तोटग्र, तोटा    | छन्द-विशेष                     |
| श्रोटन                         | तुट्टरग               | तोडना           | विच्छेद, पृथवकरण               |
| त्रोटित                        | तोडिस                 | तोडा़           | तोड़ा हुन्रा                   |
|                                | थउड्ड (दे)            | थोड, युड्ड      | भल्लातक, वृक्ष-                |
|                                | ,                     | Ο,              | विशेष, मिलावा                  |
|                                | यर (दे)               | थर              | दही की तर                      |
|                                | े थरथर 🕽 (दे)         | थरथर ]          | <b>थपर्य</b> राना,             |
|                                | थरहर_                 | थरहर 💄          | कांपना                         |
|                                | यरहरिम्र (दे)         | थरहरा           | कम्पित                         |
|                                | थलहिगा (दे)<br>थलहिया | थलहि्या         | मृतक-स्मारक                    |
|                                | y                     |                 |                                |

| कन्दरा, गुफा                 | रिकृष्ट                     | ास्त्रीइ                 | <u> किरी</u> ह       |
|------------------------------|-----------------------------|--------------------------|----------------------|
| <u> ५</u> ५ हर्              | · 75                        | <b>₹</b> ₹               |                      |
| ाष्ट्रश, हि <del>र</del>     | 1775 ਸ                      | दहसा                     | इधिता                |
| ८ समीज्ड                     |                             |                          | Ť                    |
| हाममिष , घरी १               | চইই                         | दहस                      | द्रावित              |
| विशेष                        |                             | दमणस्ट                   | 1 ,                  |
| निभिन्न निविद्य              |                             | दम्गाम }                 |                      |
| त्रवनीग्मृ ,ान <b>ि</b> इ    | द्रीना                      | दम्गाक् )                | क्मनक                |
| इस्मी                        | समत, दंवन                   | इम्रोग                   | दमध                  |
| ाँड़ इमाम-इ <del>इ</del> स्ट |                             |                          |                      |
| हों इ किस्ही                 |                             | 5                        |                      |
| त्राला हां हासह              | 175ूँई ,र्रहौंई             | रहेंइ                    | दन्तुर               |
| वृक्ष-चिग्रेव                | ाष्ट्रीं , १ष्टिंग          | ग्रम्तोइ                 | <u> </u>             |
| शशक, खरगोग                   | क्तिंद्र (क्रिंट            | (ई) एक्ष्में इ           | •                    |
| राप्रशि ह                    | _                           | (ई) क्लिफ्ड              |                      |
| ाक <b>रिडा</b> क माष्ट       | <u> </u>                    | इंगल (३)                 |                      |
| झीष्ट- मंड                   | ਵਰੀਜ, ਵਾ <u>ੰ</u> ਜ੍ਹਜ      | दंतवर्ग (३)              |                      |
| हुनेह कि                     |                             | दयत्रम                   |                      |
| <del>रि</del> टक साप्त हांइ  | न्होंक ,न् <i>हि</i> व      | द्त्रधावण, (श्रप)        | <u> म्हाइफ्ट</u>     |
| नार, दशन                     | ភាំភ                        | हंइ                      | 77.5                 |
| हिञ्                         | <u>ਤ੍</u> ਰਿਸ               | छीइ                      | द्रीव                |
| र्फि उम्ह , ज्ञाङ            | হাহ                         | ट्रेंट                   | , <b>2</b> 5         |
| हान दिया जाये                |                             |                          | _                    |
| क्ति हो। में राष्ट्रक क्र    | ਜੀ।ਝ                        | 17] 5                    | 17]\$                |
| FP                           |                             | _                        | -3-                  |
| क्षित्र । इसा                | निक्र ,क्षा <del>र</del> ्क | दिन्तय                   | <i>주</i> 17 <i>5</i> |
| ग्रिंकिनी,ग्रम्हु ।घञी       | ग्रहनिष्ट                   | ग्रुण्डी                 | <u>44</u>            |
| दण्ड देने वाला               | <u> </u>                    | <i>ਬ</i> ਜ਼ੀਨ <b>ੰ</b> ਡ | दुवद्याय             |
| मीन                          | •                           | <b>J</b> .               | <u>-112EUS</u>       |
| ī <del></del> ኞ ንገኞዩ ኞ፶      | द्रदक्षि                    | मारुङ्                   | दुवद्रद्रास्         |
| महिट-युद्ध                   | दंबजैरम, बंबजैरम            | হ্রনিগ্র                 | Phsos                |
| जीगम्भे <b>९</b>             | •                           | <del></del>              | Firens               |
|                              | दंडनाइ, डंडनाइ              | <u>इ</u> ड्यासिग         | thhllican            |
| হািচ                         | इडा                         | <del>25</del>            | क्षान्द्रभ           |
| संस                          | ०ड़ी<br><del>-</del> -      | •                        | £02                  |
| 2                            | ~당                          | <b>01</b> K              | οĦ                   |
| ኔ አ ኔ                        |                             | मृब्दावयी                | नक्रित कि जिस्र      |

| सं०          | সা•              | हि॰                | श्रर्थ                        |
|--------------|------------------|--------------------|-------------------------------|
|              | थविद्रा (दे)     | यविया              | प्रसेविका, वी <b>रा</b> ।     |
|              | ` '              |                    | के अन्त में लगाया             |
|              |                  |                    | गया झांटा                     |
|              |                  |                    | काष्ठ–विगोष                   |
|              | थिल्लि (दे)      | यिल्ली             | यान–विशेष                     |
|              | •                |                    | १ दो घोड़ें की                |
|              |                  |                    | वग्घी                         |
| •            |                  |                    | २ दो खच्चर                    |
|              |                  |                    | ग्रादि से वाह्य               |
|              |                  |                    | यान                           |
|              | थाह (दे)         | याह                | स्थान, जगह                    |
|              | युलम (दे)        | <b>थुल</b> म       | पट–कुटी, तंबू                 |
|              | थूण (दे)         | घोड़               | घोड़ा                         |
|              | यूरी (दे)        | थूरी               | तन्तुवाय का एक                |
|              |                  | -                  | उपकरण                         |
|              | थूह (दे)         | थूह, <b>थूहा</b> ै | १ प्रासाद का                  |
|              |                  |                    | शिखर                          |
|              |                  |                    | २ वल्मीक                      |
|              | थेवरिम्र (दे)    | थेवरी              | जन्म समय में                  |
| •            |                  |                    | वजाया गया वाद्य               |
|              | थोहर (दे)        | थोर                | थूहर का पेड़                  |
| दंषा         | <b>इं</b> स      | <b>इं</b> स        | डसना, काटना                   |
| दंशन         | दंसण             | डसन, डसना          | सांप द्वारा दांत से           |
| •            |                  |                    | काटना                         |
| दंष्ट्रा     | दाड् <b>ढा</b> ं | दाढ़               | वड़ा दाँत, दन्त-<br>विशेष     |
| दंष्ट्रिन    | दाढि, दाहि्ढ     | दाढ़ी              | १ दाढ़ वाला                   |
|              |                  |                    | २ सूअर                        |
| दक्षिण<br>ः. |                  | ट दिखन, दिच्छना    | १ दक्षिण दिशा<br><b>२ दान</b> |
| दग्घ         | दड्ढं            | दाढ़ा              | जला हुम्रा                    |
| -            | दहवड (दे)        | दड़वड़             | शीघ्रता की                    |
|              |                  |                    | भावाज<br>—— <del>विलोग</del>  |
|              | दहि (दे)         | दड़ी               | वाद्य-विशेष                   |
|              |                  |                    |                               |

|                               |                          | <u>।हन्नि</u> त्री | •                         |
|-------------------------------|--------------------------|--------------------|---------------------------|
| 1853 कि कि                    | <u> किन्न</u> ्रीत्री    | ाइम्ह्ये ही        | विद्धा                    |
| क्रिन हिन्द्र                 | ।ঞ্ছ-হী                  | 1हिन्ही            | विस्सा                    |
|                               |                          | ि। किंग्सी ही      | 3                         |
| रिक्रीामृप्त                  | <u>िनाजात</u>            | राज्ञायम्।         |                           |
| हेगाइस,                       | िनारुभोज्ञी              | दिसायदा)           | ाह्याधान्त्रा<br>इस्ताहरू |
|                               | ्रिंगम्डीज्ञ             | ्रहिमिमीशे         | _                         |
| मस्र कि गष्टि                 | <b>्</b> इमिमीझ          | िर्डामाम्ही        | इमिएवी                    |
| नेन साबु                      |                          |                    |                           |
| त्रही <i>र इ</i> म्ह , म्फ्रम | <u>र</u> ुष्ट मृत्यु     | <b>रुह</b> ं इङ्   | <u>रुक्त्र</u> ाःही       |
| सीच                           |                          |                    | •                         |
| ज्ञार क एड्डी                 | हांग्ज्ञ ,ह स्ञ          | दिअंत              | दिगन्त                    |
| 1 मेर क                       |                          |                    | J                         |
| व्यवाना, सस्म                 | म्डाइ                    | ण्डाञ              | म्डाइ                     |
| द्राय                         | हालिया, दाल              | वालिया             | दाजिका                    |
| मादि भन                       |                          |                    | · ·                       |
| मिं , ५५७ स । मिन             |                          |                    |                           |
| राष्ट्र ।कंट ,काइ             | दाध                      | छी।इ               | नीक                       |
| <i>कर्शे</i> यथ।              | <u>द</u> ारुत <u>्</u> य | दर्धियीय           | दार्गुत्रक                |
| រេះគ្ន                        |                          |                    |                           |
| ाड़ास <b>,</b> हरी। इही       | 1715                     | हिनाइ              | दारित                     |
| किङ्ग                         | रिग्र                    | दारिआ              | ाक् <b>री।</b> इ          |
| त्रमांत्राह ,।प्रवृष्ट        | <b>र</b> ारी             | (ई) ग्रह्माइ       | 3-2                       |
| क्राफंडिको ,।।।               |                          | •                  |                           |
| हरक ग्रिगड़िही                | गराइ, बारग               | स्राइ, दार्य       | <u>क715</u>               |
| क्डीम ,क्टिन                  | गुरुगुरु                 | राष्ट्             | 715<br>———                |
| िमक ,हफ्न-डी <b>क</b>         | 万15                      | (ই) সাহ            |                           |
| 71 <del>567</del> ड़ी         |                          | (4)                |                           |
| क जिम्म कठुरै                 | ट्टीट                    | दाइश्च             | कृषीक                     |
| दास                           | दाह                      | বায়               | blb                       |
| <del>कि</del> 75 ह            |                          |                    | W.E.                      |
| १ माञा                        | मारु                     | माह                | दामन्                     |
| मुख्                          | ०ह्य                     | ۰lk                | щo                        |
|                               |                          |                    | •                         |

नीर ,मेम्र इनीजी जाणेजी

मिह्रो

**म्ज्ञ** 

इन्ह

म्ज्ञ

ருதி

हिन्दी की तद्भव शब्दावली

| सं०         | সা০ -             | हि०                    | ग्रयं                                               |
|-------------|-------------------|------------------------|-----------------------------------------------------|
| दरिद्र )    | दरिद्द)           | दरिद्, दलिह्           | निर्घन                                              |
| दरिद्रिन् } | दरिद्दि }         | दालदी                  |                                                     |
| दरिद्रिक    | दरिहिय )          |                        | >:                                                  |
| दर्दुंर     | दद्दुर            | दादुर<br>——^           | मेंढ़क<br><del>२</del> २-                           |
| दर्दु री    | दद्दुरी           | दादुरी<br>             | मेंढ़की<br>——————-                                  |
| दर्प        | दण्प              | दाप                    | ग्रहंकार, गर्वे<br>———————                          |
| दर्पवत्     | दप्पुल्ल          | दापुल                  | <b>अ</b> हंकार वाला                                 |
| दर्पित<br>  | दप्पिञ            | दापा                   | श्रिमानी                                            |
| दर्पिन्     | दप्प              | दापी                   | श्रभिमानी                                           |
| दर्पिष्ठ    | दप्पिट्ठ          | दापिठ                  | ग्रत्यन्त श्रहंकारी                                 |
| दर्म        | दङ्म              | दाम                    | तृरा-विशेष, डाम<br>कुश                              |
| दलन         | दलएा              | दलन, दलना              | पीसना, चूर्णंन                                      |
| दलित        | दलिश्र            | दला                    | पीसा हुग्रा                                         |
|             | दवर (दे)          | डउर <b>,डोरा,डोर</b>   | डोरा, धागा                                          |
|             | दवरिया (दे)       | दाँवरी <b>, डोरी</b>   | ं छोटी रस्सी                                        |
| दह          | डह                | डह                     | जलाना                                               |
| दहन         | डहण               | डहन                    | जलाना                                               |
| दाक्षिणात्य | दक्खिणत्त         | दिखना                  | दक्षिए। दिशा में                                    |
|             |                   |                        | उत्पन्न                                             |
| दाक्षिणात्य | दक्खिणल्ल         | दखिनैल                 | दक्षिण दिशा में                                     |
|             |                   |                        | स्थित                                               |
| दाक्षिग्रेय | दक्सि्य           | दखिनेइ                 | जिसको दक्षिएा<br>दी जाती हो                         |
| दाडिम       | दाडिम             | दाड़िम                 | फल-विशेष,अनार                                       |
| दाडिमी      | दाडिमी            | दाड़िमी                | ग्रनार का पेड़                                      |
|             | दािण (दे <b>)</b> | दान                    | शुल्क, चुंगी                                        |
| दातृ        | दाउ               | दाऊ                    | दाता, देने वाल                                      |
| दात्र       | दत्त              | दांता, दंतिया          | दांती,घास काटने<br>क <b>ा</b> हेंसिया               |
| दान         | दाण               | दान                    | दान, उत्सर्ग                                        |
| दापन        | दवावण             | दिवाव <b>न, दिवाना</b> | दिलाना                                              |
|             | दामण (दे)         | दामन                   | वंघन, पशुग्रों को<br>नियन्त्रण में रखने<br>की रस्सी |

| सं०                   | प्रा॰               | हि०                         | श्रर्थ                                               |
|-----------------------|---------------------|-----------------------------|------------------------------------------------------|
| दरिद्र<br>दरिद्रिन् } | दरिद्द<br>दरिद्दि } | दरिद, दलिद्द<br>दालदी       | निर्घन                                               |
| दरिद्रिक              | दरिहिंग )           | <del>2127</del>             | <del>);</del>                                        |
| दर्दु र<br>चर्च की    | दद्दुर              | दादुर<br>वा <del>दर</del> ी | मेंढ़क<br><del>रोज</del> िक                          |
| दर्दु री<br>दर्प      | दद्दुरी             | दादुरी<br>दाप               | मेंढ़की<br>करंग्या करें                              |
|                       | दप्प                |                             | श्रहंकार, गर्व                                       |
| दर्पवत्<br>———        | दप्पुल्ल            | दापुल                       | अहंकार वाला<br>                                      |
| दर्पित<br>            | दप्पिस<br>          | दापा                        | ग्रमिमानी<br>—                                       |
| दर्पिन्               | दप्पि               | दापी                        | श्रमिमानी                                            |
| दर्पिष्ठ              | दप्पिट्ठ            | दापिठ                       | भ्रत्यन्त भ्रहंकारी                                  |
| दर्म                  | दब्म                | दाभ                         | तृरा-विशेष, डाम<br>कुश                               |
| दल <b>न</b>           | दलग्                | दलन, दलना                   | पीसना, चूर्णन                                        |
| दलित                  | दलिश्र              | दला                         | पीसा हुग्रा                                          |
|                       | दवर (दे)            | डउर,डो <b>रा,</b> डोर       | डोरा, धागा                                           |
|                       | दवरिया (दे)         | दाँवरी <b>, डोरी</b>        | ं छोटी रस्सी                                         |
| दह                    | <b>ड</b> ह          | डह                          | जलाना                                                |
| दहन                   | डहण                 | डहन                         | जलाना                                                |
| दाक्षिगात्य           | दक्खिणत्त           | दिग्तिना                    | दक्षिए। दिशा में                                     |
|                       |                     |                             | उत्पन्न                                              |
| दाक्षिणात्य           | दक्खिणल्ल           | दखि <b>नैल</b>              | दक्षिण दिशा में                                      |
|                       |                     |                             | स्थित                                                |
| दाक्षिग्रेय           | दक्सिय              | दखिनेइ                      | जिसको दक्षिणा<br>दी जाती हो                          |
| दाडिम                 | दाडिम               | दाड़िम                      | फल-विशेष,अनार                                        |
| दाडिमी                | दाडिमी              | दाड़िमी                     | श्रनार का पेड़                                       |
|                       | दािए (दे)           | दान                         | <b>शु</b> ल्क, चुंगी                                 |
| दातृ                  | दाउ                 | दाऊ                         | दाता, देने वाल                                       |
| दात्र                 | दत्त                | दांता, दंतिया               | दांती,घास काटने<br>क <b>ा</b> हँसिया                 |
| दान                   | दाण                 | दान                         | दान, उत्सर्ग                                         |
| दापन                  | दवावण               | दिवावन, दिवाना              | दिलाना                                               |
|                       | दामण (दे)           | दामन                        | बंधन, पशुग्रों को<br>नियन्त्रग् में रखने<br>की रस्सी |

| सं०           | ार                                  | हि॰                     | भ्रयं                                                                                                                                      |
|---------------|-------------------------------------|-------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| दिवस          | दिवह                                | दीह                     | दिवस, दिन                                                                                                                                  |
| दिवसान्घ      | दीहध                                | दोहंघ, दिहाँघ           | ,<br>दिन को देखने में<br>ग्रसमर्थ                                                                                                          |
| दिवा          | दिस्रा                              | दिश्र <b>ः</b>          | दिन, दिवस                                                                                                                                  |
| दिन्य         | दिव्य                               | दिव्व                   | १ स्वर्गीय                                                                                                                                 |
|               |                                     |                         | २ उत्तम, सुन्दर                                                                                                                            |
| दिश्-गजेन्द्र | दिसागइ द<br>दिसिगइ द्               | दिसिगइंद ः              | दिग्हस्ती                                                                                                                                  |
| दिश्चक        | दिसिचक्क <sup>ं</sup><br>दिसिम्रक्क | दिसिसक]<br>दिसिचक]      | दिशाग्रों का समूह                                                                                                                          |
| दिश्चऋवाल     | दिसिचक्कवाल                         | दिसिचकवाल               | १ दिणात्रों का                                                                                                                             |
|               |                                     |                         | समूह<br>२ तप-विशेष                                                                                                                         |
| दिण्-दन्तिन्  | दिसादंति ]<br>दिसिदंति ]            | दिसिदंति ]<br>दिहदंति ] | दिग्-हस्ती                                                                                                                                 |
| दिग्-दाह<br>• | दिमाडाह<br>दिसिडाह<br>दिसीडाह       | <b>दिसिडाह</b>          | दिशास्रों में होने<br>वाला एक तरह<br>का प्रकाश, जिसमें<br>नीचे अन्धकार<br>स्रोर ऊपर प्रकाश<br>दीखता है, यह<br>भावी उपद्रवों का<br>सूचक है। |
| दिश्यात्रिक   | दिसायत्तिय }<br>दिसियत्तिय          | दिसाती                  | प्रचार है ।<br>दिशाओं में फिरने<br>वाला                                                                                                    |
| दोर्घ         | दीह, दिग्घ                          | दीह                     | भायत, लम्बा                                                                                                                                |
| दीर्घ जालिक   | दीहकालिय                            | दीहकाली                 | दीर्घ काल से<br>उत्पन्न, चिरंतन                                                                                                            |
| दीर्घदिशिन्   | दोहदंशि                             | दीहदस्सी                | दूरदर्शी                                                                                                                                   |
| दीर्घदृष्टि   | दोहदिद्वि                           | दीहदीठि                 | दूरदर्शी                                                                                                                                   |
| दीर्घरात्र    | दीहरत                               | दीहरात                  | लम्बी रात                                                                                                                                  |
| दीघिका        | दिग्धिग्रा, दीहिय                   | ा डिग्घी, दीही          | वापी,सीढ़ी वाला<br>कूप विशेष                                                                                                               |
| दीप           | दीव                                 | दीव                     | प्रदीप, दिया                                                                                                                               |
| दीपक          | दीवग्र, दीवग                        | दीवा                    | प्रदीप, दिया                                                                                                                               |

| _•                     |                                                |                                                | १५५                                                                                |
|------------------------|------------------------------------------------|------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|
| सं०                    | সা৹                                            | हि०                                            | भ्रर्थ                                                                             |
| दीपन                   | दीवण                                           | दीवन                                           |                                                                                    |
| दीपिका                 | दीविग्रा <b>7</b>                              | <b>दी</b> वी                                   | प्रकाशन                                                                            |
|                        | दीवी 📗                                         | 3131                                           | छोटा दिया                                                                          |
| दीप्त<br>दीप्ति        | दित्त<br>दित्ति<br>दुक्कर (दे)                 | दीत<br>दीति<br>दुकर, दूकर                      | ज्वलित, प्रकाशित<br>कांति, तेज<br>माघ मास में<br>रात्रि के चारों<br>प्रहर में किया |
| दुःख<br>दुःखन<br>दुग्घ | दुक्ख<br>दुक्खरा<br>दुद्ध<br>दुद्दम (दे)       | दुक्ख, दुख<br>दूखन, दुखना<br>दूध<br>दूदम, दुदम | गया स्नान<br>कष्ट, पीड़ा<br>दुखना, दर्द होना<br>दूघ<br>देवर, पति का                |
|                        | दुद्दोली (दे)<br>दुद्धही (दे)<br>दुद्धही       | दूदोली<br>दूघटी, दुद्धट्टी                     | छोटा माई<br>वृक्ष-पंक्ति<br>प्रसूति के बाद<br>तीन दिन का                           |
|                        | दुखनलेही (दे)                                  | दुघलेही                                        | गो-दुग्घ<br>चावल का श्राटा<br>डालकर पकाया                                          |
|                        | दुद्धसाडी (दे)                                 | दुघसाङ़ी                                       | गया दूघ<br>द्राक्षा मिलाकर                                                         |
|                        | दुद्धिय (दे)<br>दुद्धिणिया] (दे)<br>दुद्धिगों] | दूघिय, दूषिया<br>दुषिनिया                      | पकाया गया दूघ<br>कद्दू, लोकी<br>१ तैल श्रादि<br>रखने का माजन                       |
|                        | दुमणी (दे)                                     | दुमनी                                          | २ तुम्बी<br>सुघा, मकान<br>ऋादि पोतने का                                            |
| दुरक्ष                 | दुरक्ख                                         | दुरख                                           | श्वेत द्रव्य-विशेष<br>जिसकी रक्षा                                                  |
| दुरक्षर                | दुरक्खर                                        | दुराखर                                         | करना कठिन हो<br>कठोर वचन                                                           |

| सं०           | সা৹                | हि०        | ग्रर्थ                         |
|---------------|--------------------|------------|--------------------------------|
| दुरन्त        | दुरंत              | दुरंत      | जिसका भ्रन्त                   |
|               | -                  |            | खराव हो                        |
| दुरिमगम्य     | दुरहिगम्म          | दुरहिगम    | जो जाने में कठिन<br>हो         |
| दुराग्रह      | दुरगाह             | दुरागह     | कदाग्रह                        |
| दुराराघ       | दुराराह            | दुराराह    | जिसका ग्राराधन                 |
|               |                    |            | दुःख से हो सके।                |
| दुरारोह       | दुरारोह            | दुरारोह    | जिस पर दुःख से<br>चढ़ाजा सके   |
| दुरालोक       | दुरालोग्र          | दुरालोश्र  | जो दुःख से देखा<br>जासके       |
| दुरावह        | दुरावह             | दुरावह     | दुर्घर, दुर्वह                 |
| <b>दु</b> राश | दुरास              | दुरास      | १ दुष्ट श्राशा                 |
| J             | -                  |            | वाला                           |
|               |                    |            | २ खराव इच्छा                   |
|               |                    |            | वाला                           |
| दुरामय        | दुरासय             | दुरासय     | दुष्ट ग्राशयवाला               |
| दुरासद        | दुरासय             | दुरासय     | १ दुष्प्राप,दुर्लम<br>१ दुर्जय |
| दुरित         | दुरिअ              | दुरिय      | पाप                            |
| दुरुक्त       | दुरुत              | दूरूत      | दो बार कहा हुग्रा,<br>पुनरुक्त |
| दुरुतर        | दुरुत्तर           | दुस्तर     | दुस्तर, श्रयोग्य<br>जवाव       |
| दुब्सार       | दुहत्तार           | दुरुतार    | दुःख से पार करने<br>योग्य      |
| दुरुद्धर      | दुरुद्धर           | दुरुहर     | जिसका उद्घार<br>कठिनाई से हो   |
| दुरुपचार      | दुरुवयार           | दुरुवयार   | जिसका उपचार<br>कष्ट-साध्य हो   |
| दुरोदर        | दरोग्रर            | दुरोग्रर   | जूसा, द्यूत                    |
| दुगं          | दुग हिंदु          | दुग (दुरग) | जहां दु:ख से                   |
| 3             | nge "I jarranita W |            | प्रवेश किया जा                 |
|               |                    |            | सके                            |
|               |                    |            |                                |

| सं०             | प्रा०       | हि०          | श्रर्थ                                |
|-----------------|-------------|--------------|---------------------------------------|
| दुर्गैन्घ       | दुग्गंघ     | दुगंघ दुरगंघ | खराब गन्ध                             |
| दुर्गम          | दुग्गम      | दुगम         | जहाँ दुःख से<br>प्रवेश किया जा<br>सके |
| दुगृह           | दुग्घर      | दुघर         | दुष्ट घर                              |
| दुर्गृ निय      | दुग्गंठि    | दुगांठि      | दुब्ट ग्रन्थि                         |
| दुर्ग ह         | दुग्गह      | दुगह         | जिसका ग्रहण<br>दुख से हो सके          |
| दुर्ग्रास       | दुग्घास     | दुगास        | दुर्मिक्ष                             |
| दुर्घट          | दुग्घड      | दुघड़, दूघड़ | जो दुःख से हो<br>सके                  |
| दुर्घटित        | दुग्घडिम्र  | दुघड़ा       | खराव रीति से<br>बना हुग्रा            |
| दुर्जन          | दुज्जरा     | दुजन         | खल, दुष्ट                             |
| दुर्जय          | दुज्जय      | दुजय         | जो कष्ट से जीता<br>जा सके             |
| दुर्नेय         | दुज्जेअ     | दुजेय        | दुख से जीतने<br>योग्य                 |
| दुर्दम          | दुद्दम      | दुदम         | दुर्जय, दुनिवार                       |
| दुर्दिन         | दुद्स्िण    | दुदिन        | बादलों से व्याप्त<br>दिवस             |
| दुर्घर          | दुद्धर      | दुघर         | दुर्वह                                |
| <u> </u> टुर्नय | दुन्नय      | ु<br>दुनय    | कुनीति                                |
| दुर्निग्रह      | दुन्निगाह   | दुनिगह       | ु<br>जिसका निग्रह<br>दुःख से हो सके   |
| दुनिवोघ         | दुन्निबोह   | दुनिवोघ      | दु:ख से जानने<br>योग्य                |
| दुनिरीक्ष       | दुन्निरिक्ख | दुनिरिख      | जो कठिनाई से<br>देखा जा सके           |
| र्दुनिवार       | दुन्निवार   | दुनिवार      | जिसका निवारगा<br>मुक्किल से हो<br>सके |

| सं०                  | গ্লাত      | हि॰                  | स्रर्थ            |
|----------------------|------------|----------------------|-------------------|
| दुनिषण्ग             | दुन्निसण्ण | दुनिसन्न             | खराव नीति से      |
| 3 .                  |            |                      | बैठा हुम्रा       |
| दुर्वद्ध             | दुब्बद     | दुबंघ                | खराव रीति से      |
| 3                    | •          | -                    | बैघा हुम्रा       |
| दुर्वल               | दुब्बल     | दुवल, <b>दुव</b> ला  | निर्वल            |
| दुर्वलिक<br>दुर्वलिक | दुब्बलिय   | दुवलिया              | दुर्वल, निर्वल    |
| दुर्बु द्धि          | दुन्बुद्धि | <u>दुबु</u> धि       | दुष्ट वुद्धि वाला |
| दुर्भग<br>दुर्भग     | दुब्भग     | दुमग, दुमाग          | श्रमागा           |
| दुर्भाषित            | दुब्मासिय  | दुभासी <b>।</b>      | खराव वचन          |
| दुर्भिक्ष            | दुष्मिक्ख  | दुभिवख               | दुष्काल, श्रकाल   |
| दुर्मति              | दुम्मइ     | दुमइ                 | दुर्बु द्धि       |
| दुर्मनाय             | दुम्मण     | दुमन                 | उद्दिगन होना      |
| दुर्महिल <b>र</b>    | दुम्महिला  | दुमहिला              | दुष्ट स्त्री      |
| दुर्मेंघस्           | दुम्मेह    | दुमेह                | दुर्बु द्धि       |
| दुर्मोक्ष            | दुमोक्ख    | दुमोख                | जो दुःख से छोड़ा  |
|                      |            |                      | जा सके            |
| दुर्लक्ष             | दुल्लक्ख   | <b>दुल</b> ख         | जो कठिनाई से      |
| J                    |            |                      | देखा जा सके       |
| दुर्लङ्घ             | दुलंघ      | दुर्लांघ             | श्रलंघनीय         |
| दुर्ल म              | दुल्लह' '  | दुलह, दूलह           | जिसकी प्राप्ति    |
| •                    | _          |                      | दु:ख से हो सके    |
| दुवसु                | दुघ्वसु    | <b>दु</b> वसु        | खराव द्रव्य       |
| दुर्वाक्             | दुव्वाय    | दुवाय                | दुर्वेचन          |
| दुर्वात              | दुव्वाय,   | दुवाय, दु <b>वाउ</b> | दुष्ट पवन         |
| दुव:दिन              | दुव्वाई    | दुवाई                | भ्रप्रियवक्ता     |
| दुर्व्यसन            | दुव्वसण    | दूवसन,               | खराव भादत         |
| दु: शल               | दुस्सल     | दुमल                 | दुविनीत           |
| दु:शिक्ष             | दुस्सिक्ख  | दुसिख                | दुष्ट-शिक्षा वाला |
| दु:शील               | दुस्सील    | दुसील                | दुष्ट स्वमाववाला  |
| दुश्चर               | दुच्चर     | दुचर                 | जिसमें दुःख से    |
| •                    |            |                      | जाया जा सके       |
| दुश्चार              | दुच्चार    | दुचार                | दुराचारी          |
| -                    |            |                      |                   |

| सं०                       | সা৹                     | हि०                                | श्रर्थ                             |
|---------------------------|-------------------------|------------------------------------|------------------------------------|
| दुस्वरिन्                 | दुच्चारि                | दुचारी                             | दुराचारी                           |
| दृश्चिन्तित               | दु <del>चिवं</del> तिय  | दुर्चिता                           | खराव चिन्तन                        |
| दृष्टचीर्गा               | दुच्चिण्ए।              | दुचीन                              | दुश्चरित्                          |
| दुप्कर                    | दुक्कर                  | दुकर                               | जो दुःख से किया                    |
|                           |                         |                                    | जासके                              |
| दुष्करिका                 | दुक्खरिया               | दुखरी,दुखरिया ]<br>दुकरी, दुकरिया] | दासी                               |
| दृष्कर्मन्                | दुकम्म                  | दुकाम                              | पाप                                |
| दुष्काल                   | दुक्काल                 | दुकाल                              | सकाल                               |
| दृष्कुल                   | दुक्कुल                 | दुकुल                              | निन्दित कुल                        |
| दुष्कृत                   | दुक्कड़                 | दुक्कड़, दूकड़                     | पाप-कर्म                           |
| दुष्कृतिन्<br>दुष्कृतिक } | दुक्कडि ]<br>दुक्कडिय_] | दुक्कड़ी, दूकड़ी                   | दुष्कृत करने<br>वाला, पार्पा       |
| दुष्क्रन्दिन्             | दुवकंदि <b>र</b>        | दुकंदी                             | ग्रत्यन्त ग्राक्रन्दन<br>करने वाला |
| दृष्ट                     | दुह                     | दुठ                                | दोषयुक्त                           |
| द्पक्ष                    | <b>दुपक्</b> ख          | दुपाख                              | दुष्ट-पक्ष                         |
| दृप्पति                   | दुप्पइ                  | दुपइ                               | दुष्ट–स्वामी                       |
| दुष्पुत्र                 | दृपुत्त                 | दुपूत                              | कुपुत्र                            |
| द्प्प्रक्षाल              | दुप्पक्खाल              | दुपखार                             | जिसका प्रक्षालन                    |
|                           | · ·                     | J                                  | कष्ट-साध्य हो                      |
| •                         |                         |                                    | वह                                 |
| दुष्प्रे स                | दुपेच्छ                 | दुपेख                              | ग्रदर्शनीय                         |
| दृःसाध                    | दुसाह                   | दुसाह                              | दु:साध्य, कष्ट-<br>साध्य           |
| दुस्तटी                   | दुत्तडी                 | दुतडी                              | खराव किनारा                        |
| दृस्तर                    | ं दुँत्तर               | दुतर                               | दुस्तरणीय                          |
| दुस्तार                   | दुत्तार                 | दुतार                              | दुःख से पार करने<br>योग्य          |
| रुस्तुण्ड                 | दुत्तुंड                | दुत्त् ंड                          | दुर्मु ख, दुर्जन                   |
| दुस्तोप                   | दुत्तीस                 | दुतोस<br><u>द</u> ुतोस             | जिसको संतुष्ट<br>करना कठिन हो      |

| सं०            | प्रा०                | हि०                   | <b>ग्र</b> र्थ                       |
|----------------|----------------------|-----------------------|--------------------------------------|
| दु-स्वर        | दुस्सर               | दुसुर                 | खराव ग्रावाज                         |
| दुस्सह्        | दुसह                 | दुसह                  | श्रसह्य                              |
| दुहितृ         | दुहिश्रा, घीसा       | घीय                   | लड़की, पुत्री                        |
| दुहितृदयित     | दुहिम्रादइम्र        | घीयद <b>इ</b> या      | जामाता                               |
| दूती           | दूर्६                | दूई                   | दूती, कुटनी                          |
| दून            | दूण                  | दून                   | हैरान किया हुआ                       |
| दूरस           | दुरस                 | दूरस                  | खराव स्वादवाला                       |
| दूषक           | दूसश्र               | दूसा                  | दोष प्रकट करने                       |
|                |                      |                       | वाला                                 |
| दूषरा          | दूसएा                | दूसन                  | दोष, श्रपराघ                         |
| दूषिका         | दूसिग्रा             | दूसिया                | श्रांख का मैल                        |
| दूषिन्         | दूसि                 | दूसी                  | नपुंसक का एक                         |
|                |                      |                       | भेद                                  |
| दूष्य          | दूस                  | दुस, दुसा, <b>दूस</b> | वस्त्र, कपड़ा                        |
| <b>ह</b> ढ     | दृढ, दिढ             | दढ़, <b>दिढ़</b>      | मजवूत                                |
| दृढ <b>मूढ</b> | दडमूढ, दढ <b>मूढ</b> | दिढ़मू <b>ढ़</b>      | नितान्तमूर्ख                         |
| दृढित          | दढिअ                 | दिढा <b>या</b>        | दृढ़ किया हुआ                        |
| दृत            | दिग्र                | दिया                  | हत, मारा <b>हुग्रा</b>               |
| दृति           | दिइ                  | दिइ, देई              | मसक, चमड़े का                        |
|                |                      |                       | जलपात्र                              |
| दृषद्          | दिसग्रा              | दिसिया                | पत्थर, पाषागा                        |
| दृष्ट          | दट्ट, दिट्ठ          | दीठा                  | देखा हुम्रा,                         |
|                |                      |                       | विलोकित                              |
| दृष्टि         | दिट्टी, दिट्टि       | दीठि                  | नेत्र, श्र <b>ां</b> ख, न <b>ज</b> र |
| देवकहकहक       | देवकहकहय             | देउकहकहा              | देवताग्रों का                        |
|                |                      |                       | कोलाहल                               |
| देवकुल         | देउल                 | देउल <b>, देव</b> ल   | देव-मन्दिर                           |
| देवकुलपाटक     | देउलवाडय             | देलवाड़ा              | मेवाड़ का एक                         |
|                |                      |                       | र्गाव                                |
| देवकुलिक       | देवकुलिय,देउलिय,     | देउली                 | पुजारी                               |
| देवकुलिका      | देउलिया              | देउली                 | छोटा देवस्यान                        |
| देवगृह         | देउहर                | देहुरा                | देवगृह, देवता का                     |
|                |                      |                       | मन्दिर                               |
|                |                      |                       |                                      |

| सं०             | प्रा॰               | हि॰             | म्रर्थ                    |
|-----------------|---------------------|-----------------|---------------------------|
| देवगृहिका       | देउहरिया            | देहुरी          | देहरी, छोटा               |
| <b>५५८।</b> हरा |                     | •               | मन्दिर                    |
| देवदूष्य        | देवदूस              | देवदूस          | देवता का वस्त्र,          |
| 418-4           |                     |                 | दिव्य वस्त्र              |
| देवरपत्नी       | देश्रराणी           | देरानी, देवरानी | देवरानी                   |
| देवलोक          | देवलोग              | देवलोय          | स्वर्ग                    |
| देशक            | देसय                | देसा, देसी      | उपदेशक                    |
| देणकाल          | देसयाल              | देसकाल          | प्रसंग, ग्रवसर,           |
|                 |                     |                 | योग्य समय                 |
| देशना           | देसगा               | देसना           | उपदेश                     |
| देशमाषा         | देसमासा             | देसमासा         | देश की वोली               |
| देश्य, दैशिक    | देसिग्र             | देसी            | देश में उत्पन्न           |
| दैवकुलिक        | देउलिअ              | देउली           | देवस्थान का               |
|                 |                     |                 | परिपालक                   |
| दैविक           | देविय               | देविय           | देव-संबंघी                |
| दोलय्           | डोल                 | होल             | डोलना                     |
| दोला            | <b>होला</b>         | डोल।            | हिंडोला                   |
| दोला (दोलक)     | डोला                | डोला            | डोला                      |
| दोपा            | दोसा                | दोसा            | रात्रि, <b>रा</b> त       |
| दोस्            | दोस                 | दोस, दोह        | हाथ <b>, बा</b> हु        |
| दोहन            | दोहण ी              | दोहन            | दोहना, दूध                |
|                 |                     |                 | निकालना                   |
| दोहन पाटन       | दोहणवाउ <b>ए</b>    | दोहन बाउन       | दोहन-स्थान                |
| दौवारिक         | दुवारिम्र           | दुवारी, दोवारी  | द्वारपाल                  |
| दौहित्र         | दुहित्त             | दोहता           | लड़की का ल <b>ड़का</b>    |
| दौहित्रिका      | दुहित्तिया          | दोहती           | लड़की की लड़की            |
| द्यूत           | <b>जू</b> अ         | जुम्रा          | <sup>∕</sup> जुश्रा       |
| द्रम            | दम्म                | दाम             | सोने का सिक्का            |
| द्रविड          | दमिल, दविल          | दमिल, द्रविड    | <b>१</b> एक भारतीय<br>देश |
|                 |                     |                 | २ उसके निवासी             |
| द्रप्ट्र        | दट्ठु,दिट्ठु,दिक्खु |                 | देखनेवाला,प्रेक्षक        |
| द्रह            | दह                  | दह              | वड़ा जलाशय                |
| द्रोसा          | दक्खा               | दाख             | दाख का पेड़               |

| • • •          |                  |                  |                     |
|----------------|------------------|------------------|---------------------|
| सं०            | সা৹              | हि०              | श्रर्थ              |
| द्राविडी       | दविडी            | दविड़ी           | लिपि-विशेप          |
| द्वार          | दुग्रार, दार     | दुआर, वार        | दरवाजा              |
| द्वारिका       | दुश्रारिश्रा     | <u>द्</u> रारी   | छोटा द्वार, गुप्तं  |
|                |                  |                  | द्वार               |
| হ্রি           | द                | दों .            | दो, संख्यां-विणेष   |
| <b>इिक</b>     | द्अ              | द्था, द्या       | युग्म, युगल         |
| द्विखण्ड       | दुखंड            | दुखंड            | दो खंड,दोविभाग      |
| द्विखुर        | दुखुर            | दुखुरा           | दो खुरों वाला       |
| द्विगुरा       | दुउरा            | दुगुन, दून       | दूना, दुगुना        |
| द्विगुणित      | दुउिएाम्र        | द्ना             | दुगुना              |
| द्विचक         | दुचक्क           | दुचक             | गाड़ी, शकट          |
| द्विजिह्व      | दुजीह            | दुजीह            | १ सर्प, सांप        |
|                |                  |                  | २ दुर्जन            |
| द्वितीय        | दुइग्र }         | दूज, <b>दूजा</b> | दूसरा               |
|                | दुइन्ज }<br>दुईज |                  |                     |
| द्विपक्ष       | दुप <b>म</b> ख   | दुपाख 🕐          | दो पक्ष, दो पक्ष    |
| 10.141         | 3,17             |                  | वाला                |
| द्विपद         | दुपय             | दुपाया, दुपहिया  | १ दो पैर वाला       |
| r              | ₩.               | g g              | २ गाड़ी             |
| द्विपदी        | दोग्रई           | 😗 ई, दुग्रई      | छन्द-विशेष          |
| द्विभागं       | दुभाग            | दुभाग            | श्राघा, दो माग      |
| द्विभाव        | दुम्माव          | दुभाव            | विमाग, जुदाई        |
| द्विमात्र      | दुमत्त           | दुमत्त           | दो मात्रा वाला      |
| द्विमुख        | दुमुह            | दु <b>मु</b> ह   | एक राजर्षि          |
| द्विमुख        | दोमुह            | दोमुह            | दो मुख वाला         |
| द्विरसन        | दुरसग्           | दुरसन            | <b>१</b> सर्प. सांप |
|                |                  |                  | २ दुर्जन, दुष्ट     |
| द्विरात्र      | दुराय            | दुरात            | दो रात              |
| द्विरुक्त      | दुरुत            | दुरूत            | दो वार कहा          |
| <del>-</del> - |                  |                  | हुआ, पुनरक्त        |
| द्विरेफ        | ं दुरेह          | दुरेह            | म्रमर, भैवरा        |
| द्विपटक        | दुच्छक्क         | दुछक्का          | वारह प्रकार का      |
| द्विस्         | <b>दु</b> .      | <b>दु</b>        | वृक्ष, गाछ          |

| सं ०           | সাত             | हि॰              | भ्रर्थ                           |
|----------------|-----------------|------------------|----------------------------------|
| <b>ई</b> मासिक | दुमासिय,दोमासिक | ा,दुमासी, दोमासी | १ दो मास का                      |
|                |                 |                  | २ दो मास-संबंधी                  |
|                | घिएाग्रा (दे)   | घनिया            | धन्या, स्तुतिपात्र               |
|                | • •             |                  | स्त्री                           |
|                | घगी (दे)        | धनि, धनी         | पति, स्वामी                      |
| <b>ध</b> निक   | <b>घ</b> रिगम्र | घनी              | घनी, घनवान्                      |
| धनुष्          | घरापु 🗍         | धनु 🏻            | <b>धनु</b> ष                     |
|                | घर्गुही 🕽       | षनुही_           |                                  |
| <b>ब</b> न्य   | <b>घ</b> िगग्र  | घनि              | धन्यवाद योग्य                    |
| घमन            | घमरा            | घमन, घर्वेन      | १ श्राग में तपाना                |
|                |                 |                  | २ धमनी                           |
| धमनि 🕇         | धमरिए 🕇         | धमनी .           | धमनी, नाड़ी                      |
| धमनी           | धमर्गी 📗        | <b>घवं</b> नी    |                                  |
| <b>प्राण</b>   | घरिएा, धरणी     | घरान, धरनी       | भूमि                             |
| धर्म           | घम्म            | घम्म, (घरम)      | शुभ कर्म                         |
| धर्मिष्ट       | धम्मिट्ठ        | धमिट, धम्मिठ     | अतिशय धार्मिक                    |
| धर्मेष्ठ       | <b>धम्मि</b> ह् | <b>घ</b> मिठ     | घर्म-प्रिय                       |
| धवल            | घवल, घउल        | घोल, घोर         | श्वेत, सफेद                      |
| धवलार्क        | धवलक्क          | धोलक, धोलका      | ग्राम-विशेष जो,                  |
|                |                 |                  | श्राजकल 'घोलका'<br>नाम से गुजरात |
|                |                 |                  | में प्रसिद्ध है                  |
| घवली           | घवली, घउली      | घौरी             | उत्तम गो                         |
|                | घसक्क (दे)      | घसक              | हृदय की घवरा-                    |
|                |                 |                  | हट की ग्रावाज                    |
| घाटी           | <b>घाडी</b>     | घाड़ी            | डाकुभ्रों का दल                  |
| घातकी          | घायइ            | <b>घा</b> ई      | घाय का पेड़                      |
| - 2            | <b>घायई</b>     |                  | ,                                |
| <u>धात्री</u>  | . धावी          | घाइ              | उपमाता                           |
| घाना           | घाणा            | धना, धनिया       | धनिया, एक जाति                   |
| ,              | •               |                  | का मसाला 🔃                       |
| धानुष्क        | घाराषु          | घानुक, घानका     | षनुषेर,षनुषनिर्माता              |
| घान्य          | ধন্ন            | घान              | धान, श्रनाज                      |
| षान्यकीट       | <b>धन्नकी</b> ड | घान कीड़ा        | नाज में होने                     |
|                |                 | ,                | वाला कीट                         |

| सं०               | সা৹                | हि०                   | ग्रयं              |
|-------------------|--------------------|-----------------------|--------------------|
| धान्यपिटक         | <b>धन्न</b> पिडग   | घ पिटा,घानपेटा        | नाज का एक नाप      |
| धान्यप्रस्थक<br>: | धन्नपत्यय          | घनपथा<br>घनपता        | घान का एक नाप      |
| धावन              | घावरा              | घाना                  | १ वेग से दौड़ना    |
| •                 |                    |                       | २ प्रक्षालन,धोना   |
|                   | घाहा (दे)          | घाह्                  | घाह, पुकार,रोना    |
| <b>धि</b> क्कृत   | घिक्करिग्र         | घि <del>क्</del> कारा | घिक्कारा हुग्रा    |
| घीवर              | घीवर               | घीवर                  | मच्छीमार           |
| घृति              | <del>घि</del> इ    | घिइ                   | <b>घै</b> यं       |
| घृष्ट             | धिट्ठ              | घीठ                   | घीठ, वेशरम         |
| <u>घ्यातृ</u>     | भाउ                | भाऊ                   | घ्यान करनेवाला     |
| ध्यान             | भाग                | <b>का</b> रा          | चिन्ता             |
| घ्याम             | <b>का</b> म        | भाम                   | श्रनुङ्ख्ल         |
| ध्रुव             | घुम्र              | धुश्र                 | निश्चल             |
| <b>नकु</b> ल      | णउल                | नेवला                 | न्यौला             |
| नकुली             | णउली               | नेवली                 | विद्या-विशेष, सर्प |
| J                 |                    |                       | विद्या की प्रति-   |
|                   |                    | •                     | पक्ष विद्या        |
| नक                | रावक               | नाका                  | जल जन्तु-विशेष     |
|                   |                    |                       | नाका               |
| नक्षत्र           | णक्खत्त            | नखत .                 | नक्षत्र            |
| नख                | णक्ख, णह           | नस्न, न्हों           | नख, नाखून          |
| नस्रिषा           | <b>गाहसिहा</b>     | नहक                   | नाव का श्रग्रमाग   |
| नखिन्             | ग् <b>निख, णही</b> | नखी, <b>न</b> ही      | सुन्दर नख वाला     |
| नग                | णग                 | नग                    | नग<br>छोटा नगर     |
| नगरी              | णगरी<br>स्माप्तम   | नगरी<br>ंगा, नगन      | नंगा<br>नंगा       |
| नग्न<br>नटी       | ग्गगिण<br>गुडी     | गा, गगग<br>नडी, रंडी  | नट की स्त्री       |
| नदा<br>नदी        | णई                 | नई                    | नदी                |
| नदा<br>नन्दन      | गर<br>एांदएा       | नंदन                  | पु <b>त्र</b>      |
| नन्दना            | ७ - ७।<br>गुंदणा   | नंदना                 | पुत्री             |
| नन्दिनी           | <b>गंदि</b> गी     | नंदिनी                | पुत्री, लड़की      |
|                   |                    |                       |                    |

| सं०                          | সা৹                        | हि॰              | भर्ष                                     |
|------------------------------|----------------------------|------------------|------------------------------------------|
| नप्तु ।                      | ग्रत्तु, नत्ती ॄ           | ृनत्त्र्, नाती 🔪 | १ पौत्र,पुत्र का                         |
| <sup>रप्</sup> र<br>नप्तृक } | णत्तुम }                   | [नतुम्रा }       | पुत्र                                    |
|                              | -                          |                  | ३ दौहित्र, पुत्री                        |
|                              |                            | 1,               | का पुत्र                                 |
| नष्त्रिका }<br>नप्तृका }     | णत्त्रुत्रा }<br>णत्तित्रा | नातिनी           | १ पुत्र की पुत्रो<br>२ पुत्री की पुत्रीं |
| नपन                          | णयण                        | नैन              | र्श्रांख                                 |
| नरनाथ                        | णरनाह                      | नरनाह            | राजा 🦿                                   |
| नर्पति                       | ग्रवइ                      | नरवै, नरवइ       | नरेश                                     |
| नर्पाल                       | णरवाल                      | नरवाल            | भूपाल, राजा                              |
| नरलोक                        | णरलोग्र                    | नरलोय            | मनुष्य लोक                               |
| नरवरेश्वर                    | णरवरीसर                    | नरवरीसर          | श्रेष्ठ राजा                             |
| नरवृषम                       | णरवसय                      | नरवसह            | श्रोष्ठ मनुष्य,                          |
|                              | णरवसह                      |                  | ग्रङ्गीकृत कार्य                         |
|                              |                            |                  | का निर्वाहक                              |
|                              |                            |                  | पुरुष                                    |
| नरसिंह                       | ग्परसिंघ }<br>ग्परसींह }   | नरसिंघ           | उत्तम पुरुष                              |
| नरेन्द्र                     | णरिंद                      | नरिंद            | राजा, नरेश                               |
| नरेण                         | ग्रारीस                    | नरीस             | नरपति                                    |
| नरेश्वर                      | णरीसर                      | नरीसर            | नरपतिः                                   |
| नर्तन                        | <b>गाच्च</b> ण             | नाचन             | नाच, नृत्य                               |
| नितका                        | णट्टिया                    | नट्टि, नटी       | नटी, नर्तकी                              |
| नवति                         | राजइ                       | नब्बै            | नव्वै, संख्या                            |
|                              |                            | •                | विशेष                                    |
| नवनवति                       | णवणउइ<br>णवनउइ             | निनानवे          | निन्यानवे                                |
| नवनीत                        | रावणीध                     | लवनी, लौनी       | मक्खन                                    |
| नवनीतिका                     | रावणीइया                   | <b>सौ</b> नी     | वनस्पति-विशेष                            |
| नवम                          | णवम                        | नउम              | नौवाँ                                    |
| नवरङ्ग                       | <b>रावरं</b> ग             | नौरंग            | १ नया रंग                                |
| नवरङ्गक                      | रावरंगय                    |                  | २ कौसुम्म रंग का                         |
| नव्ह                         |                            |                  | वस्त्र                                   |
| -105                         | णट्ट                       | नाठा             | नष्ट                                     |

| सं० 🚉              | সা•                      | हि०              | ग्रर्थ .                                              |
|--------------------|--------------------------|------------------|-------------------------------------------------------|
| नागरिका (नागरी     | ) गागरिभा                | ना <b>गरी</b>    | नगर में <b>र</b> हने                                  |
|                    | सागरी                    |                  | वाली स्त्री                                           |
| नाट्यकार           | राष्ट्रार                | नट्टार           | नाट्य करने वाला                                       |
| नाडी               | णाली                     | नाड़ी, नाली      | नाड़ी                                                 |
| नाथ                | साह                      | नाह 🗸            | स्वामी, मालिक                                         |
| नापिता             | णाविस 🐪                  | नाई .            | नाई 🕠 🚈                                               |
| नारङ्ग (नारंगिका   | ) गारंग,गारंगि्बा        | नारंग, (नारंगी)  | शंतरे का पेड़                                         |
| नारिङ्ग            | णारिंग                   | नारंगी           | नारंगी का फल                                          |
| नालिकेर            | खाडिएर<br>णारिएल }       | नारियल           | नारियल का पेड़                                        |
| नासा               | <del>ग्रस</del> ्सा      | नासा             | नासिका                                                |
| नासिक्य            | स्पस <del>िक</del> क     | नासिक            | दक्षिण भारत में<br>एक देश,<br>नासिक                   |
| निकटे              | णिग्रडे                  | नियरे            | निकट, समीप                                            |
| निकर<br>-          | णिग्रर                   | निग्रर           | राशि,समूह,जत्था                                       |
| निकरण              | णिकरण, सागरण             | निगर <b>ग्</b> । | निर् <u>श</u> य                                       |
| निकप               | णिहस,िएघस                | निहस .           | कसौटी<br>कसौटी                                        |
| जिक् <u>त</u> रम्ब | . ग्रि.अ. <b>्</b> ग्रि. | नि <b>उ</b> रंव  | समूह, जत्था                                           |
| निक् <b>णित</b>    | णिकूरिएय                 | निकृनिया         | टेढ़ा किया हुआ                                        |
| निकृष्ट            | णिक्किट्ट                | निक <b>ढ</b>     | श्रघम, नीच                                            |
| निखन्              | णिहण                     | निहन             | गाड़ना                                                |
| निगुण              | णिगुरा                   | निगुन            | गुण-रहित                                              |
| निचुं <b>ल</b>     | (णचुल                    | निचुल<br>-       | वृक्ष-विशेष                                           |
| निजक               | रिगश्रग                  | निजी             | म्रात्मीय, स्वकीय                                     |
| नितम्विनी          | िंग्स्र विणी             | निअंबिनी         | सुन्दर नितम्बवाली<br>स्त्री                           |
| निदाघ              | <b>रि</b> गदाह           | निदाह            | घाम, गर्मी                                            |
| निदान              | रिएआण                    |                  | कारण, हेतु                                            |
| निद्रा             | ग्गिद्दा,ग्गिद्डी (ग्रप  | )नींदड़ी         | नींद 🤫                                                |
| निघन               | णिहरा                    | निहन             | मरण                                                   |
| निघान              | <b>णिहाण</b>             | निहान            | वह स्थान जहाँ<br>पर धन भादि<br>गाड़ा गया हो,<br>खजाना |

| सं०                 | সা৹                               | हि०               | त्रर्थ                                                               |
|---------------------|-----------------------------------|-------------------|----------------------------------------------------------------------|
| नियु <b>वन</b>      | <b>गािहुव</b> गा                  | निहुवन            | सुरत, संमोग                                                          |
| तिन्दु<br>तिन्दु    | <b>रिंग</b> दु                    | निंदु             | मृतवत्सा स्त्री                                                      |
| निय                 | णिद                               | नींदा             | निस्दनीय                                                             |
| <u> तिपत्</u>       | <b>ग्गिवड</b>                     | निवड्             | नोचे पड़ना                                                           |
| क्षित्रन            | णिवडण                             | निवड़न            | अधःप नन                                                              |
| नियतिन •            | णिवइस्र                           | निवड़ा            | नीचे गिरा हुआ                                                        |
| नियनि <b>नृ</b>     | णिवड्त्                           | निबड़ाऊ           | नीचे गिरनेव ना                                                       |
| निपानव्             | <b>ग्गिवा</b> ड                   | निवाड़            | नीचे गिराना                                                          |
| <b>विपा</b> तित     | र् <b>णवाडिय</b>                  | निवाड़ा           | नीचे गिराया                                                          |
|                     |                                   | •                 | हुश्रा                                                               |
| निदास               | णियाण, स्पिजाण                    | नियान, निवान      | कूप या तालाव<br>के पास पशुर्क्यों कें<br>जल पीने के लिए<br>बनाया हुआ |
| <del>Larra</del>    | <b>6</b>                          | •                 | जल-कुण्ड                                                             |
| निपुर्ग<br>जिल्लाम  | रिग <b>उ</b> स                    | निउन              | दक्ष                                                                 |
| निपुरिगका<br>निबोध  | रिएउ <b>रि</b> एया                | निउनिया           | निपुण                                                                |
| ाषाय<br>निवोधन      | <b>रि</b> णवोह                    | निवोह             | उत्तम ज्ञान                                                          |
| नि <b>मा</b> न      | रिंगवोह <b>रा</b>                 | निवोहन            | प्रबोध, समभाना                                                       |
| निम <b>च्जन</b>     | णिमग्ग<br><del></del>             | निमगा             | ह्रवा हुम्रा                                                         |
| निमन्त्रण           | <b>ग्गिवुड्डग्ग</b>               | निवूड़न           | हूवना                                                                |
| निमन्त्रित          | णिमंत <b>ण</b>                    | न्यौतन            | न्योता                                                               |
| 11711111            | णिमंतिय                           | न्योता            | जिसको <sup>ः</sup> न्यौता<br>दिया गया हो                             |
| निमस्ज              | <del></del>                       | •                 | वह                                                                   |
| निमेष               | निवुड्ड<br>णिमेस                  | निवुड<br><b>ि</b> | निमज्जन करना                                                         |
| निम्नगा             | ाणमस<br>जिज्जा                    | निमेस             | निमीलन, पलक                                                          |
| निम्ब               | णिव<br>णिव                        | निनगा             | नदी                                                                  |
| निम्दगुलिका         |                                   | नीम               | नीम का पेड़                                                          |
| निरक्षर             | र्णिवोलिया<br>णिर <del>व</del> खर | निवोली,निवौरी     | नीम का फल                                                            |
| निरपलाप             |                                   | निराखर            | मूर्खं,ज्ञान-रहित                                                    |
| विरमिता <u>प</u> ्य | णिरवलाव<br>णिरमिलप्प              | निरवलाव           | श्रलाप-रहित                                                          |
| निरमन               |                                   | निरहिलाव          | अनिवर्चनीय -                                                         |
| *** (               | णिरसग्                            | निरसन             | श्राहार-रहित                                                         |

| सं०          | সা ০                    | हि॰                | मर्य                 |
|--------------|-------------------------|--------------------|----------------------|
| निरसि        | <b>ग</b> िरसि           | . निरसि            | ख <b>ड्</b> ग-रहित   |
| निरस्त       | णिरसिम्र                | ् निरसा,निरसिया    | परास्त               |
| निराकर्ष     | णिरागस                  | निरागस             | निर्घन               |
| निरातप       | ग्गिरायव                | निरायव             | आतप-रहित             |
| निरायुघ      | <b>ग्गिरा</b> चह        | निराउह             | ग्रायुघ-वर्जित       |
| निरालय       | णिरालय                  | निरालय             | स्थान-रहित           |
| निराध        | णिरास                   | निरास              | ग्राशा-रहित          |
| निरिन्धन     | गिरिषण                  | निरिधन             | इन्धन-रहित           |
| निरीक्षण     | णिरिक्खण                | निरख <b>न</b>      | अवलोकन               |
| निरुक्त      | निरुत्त                 | निरूत, निरोत       | उक्त, कथित           |
| निरुक्ति     | णिरुत्ति                | निरूति, निरोति     | <b>ब्यु</b> त्पत्ति। |
| নিহজ         | ग्गिरुज                 | निरुज              | रोग-रहित             |
| निरुत्सव     | णिरुच्छव                | निरूछव             | उत्सव-रहित           |
| निरुत्साह    | णिरच्छाह                | निरुखाह            | उत्साह-होन           |
| निरूदर       | णिरुदर                  | निरोदर             | छोटे पेट वाला        |
| निरुद्यम     | <b>ग्गिरुज्जम</b>       | निरुजम, निरूजम     | उद्यम-रहित           |
| निरूपग्र     | निरूवगा                 | निरूवण             | विलोकन               |
| निरोधन       | णिरोहण                  | निरोहन             | रुकावट               |
| निर्गु ण्डी  | णिग्गु ंडी              | निगुंडी            | स्रोषधि-विशेष        |
| निर्जरण      | णिज्जरण                 | निजरना             | नाश, कर्म-नाश        |
| निर्जरा      | <b>रिंग</b> ज्जरा       | निजरा              | कर्म-क्षय            |
| निर्भर       | ग्गिज्भर                | नीभर               | भरना                 |
| निर्भरिणी    | णिज्भरगी                | नी <b>भ</b> रनी    | नदी                  |
| निर्णाश      | िराण्णास                | निनास              | विनाश                |
| निर्दम्म     | <b>एाइं</b> भ           | निदंभ              | दम्म-रहित            |
| निदंय        | णिद्दय                  | निदय               | दया-रहित             |
| निर्देलन     | णिद्दलण                 | निदलन              | मदंन, विदारण         |
| निर्दारित    | णिद्दारिम्र             | निदारा             | खण्डित, विदारित      |
| निर्द्वन्द्व | . णि <b>द्दं</b> द      | निदुंद, निदंद      | द्वन्द्व-रहित        |
| निघ् त       | णिद्धुं िएय<br>गिद्धुंय | नीघुना<br>निधुमा } | नष्ट किया हुमा       |
| निघूँ म      | . गिद्धुम<br>सिद्धुम    | निधूम, निधुवाँ     | घूम-रहित             |
| निघो त       | <b>एा</b> द्वोभ         | निघोव              | घोया हुम्रा          |
| निनिद्र      | णिण्गिद्द               | निनींद             | निद्रा-रहित          |

## हिन्दी की तद्भव शब्दावली

| सं०              | সা৹                    | हि०                | द्मर्थ                        |
|------------------|------------------------|--------------------|-------------------------------|
| निर्वल           | णिव्यल                 | निबल               | बल-रहित                       |
| निर्मय           | णिव्भय                 | निभय,नीभय          | मय-रहित                       |
| निर्भर<br>निर्भर | <b>ग्गि</b> व्मर       | नीमर               | भरपूर, पूर्ण                  |
| निर्मक्षिक       | रिएम्मच्छिग्र          | निमख, निमखी        | मक्षिका-रहित                  |
| निर्मथन          | णिम्मंथरा              | निमंथन             | विनाश                         |
| निर्मात्सर्यं    | णिम्मच्छर              | निमाछर             | मात्सर्य-रहित                 |
| निर्मा स         | णिम्मंस                | निमांस             | म <b>ां</b> स-रहित            |
| निमित            | ग्गिम्मइअ              | निमया              | रचित, कृत                     |
| निर्याग          | णिज्जाण                | निरजान             | बाहर निकालना                  |
| निर्यात          | णिज्जाय                | निज्जाय            | निर्गत, निःसूत                |
| निर्यास          | णिज्जास                | निजास              | वृक्षों का रस,<br>गोंद        |
| नियुं क्त        | िएज्जुता               | निजुत्त, निजुट     | संयुक्त                       |
| नियु क्ति        | णिज्जुत्ति             | निजुत्ति           | व्याख्या, विवरण               |
| नियूं ह          | णिज्जूह                | निजूह              | १ गृहाच्छादन,                 |
| .4.              | · · · · ·              | ***                | याटन                          |
|                  |                        |                    | २ गवाक्ष                      |
| निलंक्षण         | गिल्लच्छग              | निलच्छन            | मूर्ख, वेवकूफ                 |
| निंलज्ज          | ग्गिल्लज्ज             | निलज               | लज्जा-रहित                    |
| निर्लाञ्छन       | रिएल्लंछण              | निलंछन             | शरीर के किसी                  |
|                  |                        |                    | भ्रवयव का छेदन                |
| नर्लोम           | ग्णिल्लोम }<br>णिल्लोह | निलोम]<br>निलोह_   | लोभ-रहित                      |
| निर्वचन          | <b>ग्गि</b> व्वयंग     | निवयन, निवैन       | निरुक्ति                      |
| निर्वर्तन        | णि॰वत्ताण              | निवाटन             | निष्पति, रचना                 |
| निवंहण           | णिव्वहण                | निवहन              | निर्वाह                       |
| निर्वासन         | णिव्वासण               | निरवासन            | देश-निकाला                    |
| निर्वाह          | णिव्वाह                | निवाह              | निमाना                        |
| निर्वाहण         | ग्गिव्वाहण             | निवाहन             | निर्वाह, निमाना               |
| निर्विण्ण        | णिव्विण्ए              | निविन्न            | निर्वेद-प्राप्त,खिन्न         |
| निर्विराम        | णिव्विराम              | निविराम            | विराम-रहित                    |
| निर्विष          | णिव्विस                | निविस <sub>्</sub> | विप-रहित                      |
| निर्वेष          | णिव्वेस                | निवेस              | १ लाम, प्राप्ति<br>२ व्यवस्या |

| सं०                | प्रा०           | हि०          | भयं                         |
|--------------------|-----------------|--------------|-----------------------------|
| निलय               | णिलय            | निलय         | घर, स्थान                   |
| निलयन              | णिलयण           | निलयन        | वसति, स्थान                 |
| निलेतृ             | णिलीइर          | निलिइर       | भेंटने वाला,                |
| Č                  |                 |              | ग्राप्लेष करने              |
|                    |                 |              | वाला                        |
| निवर्तन            | णिवट्टरा        | निबटना       | निवृत्ति                    |
| निवसन              | णिश्र संग       | निअसन        | वस्त्र, कपड़ा               |
| निवह               | <b>ग्गि</b> वह  | निवह, निउह   | समूह, राशि                  |
| निवात              | ग्गिवाय         | निवाय, निवाउ | पवन-रहित                    |
| निवारित            | ग्गिवारिय       | निवारा       | रोका हुग्रा,निषिद्ध         |
| <sup>िचे</sup> वेश | णिवेस           | निवेस, निएस  | १ स्थापन,ग्राघान            |
|                    |                 |              | २ प्रवेश                    |
|                    |                 |              | ३ श्रावास-स्थान             |
| निवेशन             | ग्गिवेसगा       | निएसन        | १ स्थान, बैठाना             |
|                    |                 |              | २ एक ही दर-                 |
|                    |                 |              | वाजे वाले                   |
|                    |                 |              | श्रनेक गृह                  |
| नि:शङ्क            | <b>गि</b> स्संक | निसंक        | शंका रहित                   |
| निःशब्द            | णीसद्द          | निसद्द       | <b>ग्रब्द-र</b> हित         |
| निशाण              | <b>रि</b> गसारग | निसांग       | शान, एक प्रकार              |
|                    |                 |              | का पत्थर जिस                |
|                    |                 |              | पर हथियार तेज               |
|                    |                 |              | किया जाता है                |
| निश।णित            | णिसाणिय         | निसाणा       | शान दिया हुग्रा,            |
|                    |                 |              | पैनाया हुग्रा               |
| निशात              | णिसाय           | निसाय        | शान दिया हुग्रा,<br>तीक्ष्ण |
| निशान्त            | णिसंत           | निमंत        | १ श्रुत,सुना हुआ            |
|                    |                 |              | २ श्रत्यन्त ठंडा            |
|                    |                 | •            | १ रात्रि का अव-             |
|                    |                 |              | सान, प्रभात                 |
| निशासक्त           | णिसिमत्त        | निसिमात      | रात्रि-मोजन                 |
| নিমান<br>নিমান     | णिसिग्र         | निसा         | भान दिया हुस्रा,            |
| 6:017438           |                 |              | तीक्ष्ण                     |
|                    |                 |              |                             |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                       | (0)                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| मं॰ निमीय निमीयका निम | प्रा॰  णिसीद, णिमीह  गिसीदमा  गिसिस  गिन्नेयण  गिन्नेयण  गिन्नेयण  गिन्नेडिंग  गिन्नेडिंग  गिससगण गिससगण गिससगण गिससगण गिसहण गिसकन्म  गिनकन्म  गिन | निसीहि निसेस निर्मित,नीर्चित निचेतन निच्छेट निछोडन निसर निसान निसेनी, नसेनी निससन निसरण निसरण निसंह निसेहना निकम्मा निकलंक निकाम निकलना निङ्केट नीठान | १ स्वाध्याय-भूमि सर्व, सब चिन्ता-रहित चेतना-रहित निर्मु के बाहर निकालने की धमकी निर्भर्त्सन १ श्रालम्बन २ श्रधीनता निश्रा, श्रवलम्बन सीढ़ी निःश्वास वैठा हुश्रा आसन, बैठना प्रतिषेघ, निवारण कार्य-रहित कलंक-रहित बाहर निकालना निर्मन थूक, खखार श्रन्त, अवसान दही वगैरह व्यंजन समाप्त करने वाला |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | णिटुवय<br>णिटुवण<br>णिटुिय                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | निठावा<br>निठवन<br>नीठा                                                                                                                               | समाप्त करने                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                |

| सं०        | সা৹                               | हि०           | भ्रयं             |
|------------|-----------------------------------|---------------|-------------------|
| निष्ठोव    | णिट्ठीव                           | निठीव         | ध्क               |
| निष्ठीवक   | ग्रिडुवय                          | निठुवा        | यूकने वाला        |
| निष्ठुर    | णिट्टुर, गािद्ठुल                 | निठुर         | निष्ठुर, कठिन     |
| निष्प ङ्क  | णिप्पंक                           | निपंक         | कर्दम-रहित        |
| निष्पिपास  | गिप्पिवास                         | निप्यास       | प्यास-रहित        |
| निष्पिष्ट  | णिप्पिट्ठ                         | निपिठ, निपिठा | पीसा हुम्रा       |
| निष्पीडित  | ग् <u>य</u> िपपी डिग्र            | निपीड़ा       | दबाया हुग्रा      |
| निष्यु सन  | खािप्यु <sup>*</sup> सण           | निपोंछन       | पौंछना            |
| नि:संस्य   | ग्रीसंख                           | निसंख         | <b>श्रसं</b> रूय  |
| नि:सङ्ग    | णिस्संग                           | निसंग         | संग-रहित          |
| ् निःसरगा  | ग्गिस्सरण                         | निसरण         | निर्गमन           |
| े निसर्ग   | णिसग्ग                            | निसग          | १ स्वभाव, प्रकृति |
|            |                                   |               | २ निसर्जन,त्याग   |
| निसर्जन    | रिएसिन्ज् <b>या</b> ]<br>णिसिरिएा | निसिरन        | निष्कासन          |
| निःसार     | <del>ग्गिस्सार</del>              | निसार         | सार-हीन           |
| नि :सारित  | ग्गिस्सारिय                       | निसारा        | निकाला हुग्रा     |
| नि:सृत     | णीसरित्र                          | निसरा         | निर्गत, निर्यात   |
| नसृप्ट     | <b>ग्गिसट्ठ</b>                   | निसठ          | निकाला हुग्रा,    |
|            |                                   |               | त्यक्त            |
| निमेट्     | रिंगसेव                           | निसेव         | सेवा करना         |
| निस्तार    | णित्यार                           | नियार         | छुटकारा, मुक्ति   |
| निस्तारएा। | णित्यारसा                         | नितारना       | पार पहुंचाना      |
| निस्तुल    | <b>गाित्त</b> ुल                  | नितुल         | श्रसाघारण,        |
|            |                                   |               | निरुपम            |
| निस्तुप    | णित <b>्</b> स                    | नितुस         | तुप-रहित,विणुद    |
| निस्तेजस्  | णित्तेय                           | नितेय नितेह   | तेज-रहित कोष-रहित |
| निस्फुर    | रिएफुर                            | निफुर         | प्रमा, नेज        |
| निस्फेट    | णिप्फेड                           | निफेड         | निगमन             |
| टत         | णिप्केडि <b>य</b>                 | निफेड़ा       | निष्कासित         |
| नि:स्व     | णिस्स                             | निस्स         | निधंन             |
| निहन्      | िएहण                              | निहन          | निहत करना,        |
|            |                                   | •             | मारना             |
| निहनन      | णिह्गाण                           | निहनन         | निहति, मारना      |

| न्०                                        | সা৹                                            | हि०                                      | ग्रयं                                                                            |
|--------------------------------------------|------------------------------------------------|------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|
| नीड<br>नीप                                 | <b>ग्</b> गिट्ट<br>ग्गीव                       | नीड़<br>नीव                              | पिक्ष-गृह<br>वृक्ष-विशेष, कदम्ब<br>का पेड                                        |
| र्गरस्य<br>गरेगु<br>रोगेग<br>रोबी<br>रुपुर | णिरंघ<br>गीरेगु<br>गीरोग<br>गीवी<br>णिडर, गोडर | निरंघ<br>निरेनु<br>निरोग<br>नीवी<br>नेवर | स्थिद्र-रहित<br>रजो-रहित<br>रोग-रहित<br>से्लवन, पूर्वी<br>स्त्री के पाँद का      |
| हरांस<br>नेतृ<br>नेमि                      | णिसंस<br>गोट<br>गोमी                           | निसंस<br>नेऊ<br>नेड, नाड़                | एक ग्रामरण<br>कूर, निर्देश<br>नेता<br>१ चक्र की बारा                             |
| र्नेपुस्सिक<br>नैस्क                       | रोडिग्रिम्न<br>रोस्त                           | नेडगी<br>नेस्त                           | २ चक्के का घेरा<br>निपृत्त<br>खुत्पनि के अनु-<br>सार अर्थ का                     |
| नम्<br>ची<br>चौदा <b>ष्टिङ्</b>            | र्गेल<br>राजा<br>पात्रावासिय                   | नेप<br>नाव<br>नाववानिया                  | ता वय का<br>दीचक गळ<br>दील का दिकार<br>दीका<br>समुद्र मार्ग से<br>व्यागर क्राफ्ट |

| सं॰             | সা০                            | हि॰                                   | भर्ष                    |
|-----------------|--------------------------------|---------------------------------------|-------------------------|
| पक्षिन्         | पंह्नि,•पंछि                   | पंखी, पांखि                           | पक्षी, चिड़िया          |
| •               | पच्चवर (दे)                    | पचवर, पचौर                            | मूसल                    |
|                 | पच्छ (दे)                      | पछी                                   | पिटारी, पिटिक           |
| पज्ऋट्टिका      | पज्कद्विला ॄ                   | पज्क्रटिया                            | छन्द विशेष              |
| पञ्चन्          | पण्ण,पंच,पण                    | पाँच, पन                              | पांच, संख्या            |
|                 |                                | <del>.</del> .                        | विशेष                   |
| पञ्चगव्य        | पंचगव्य                        | पंचगावि                               | गौकेये पाँच             |
|                 |                                |                                       | पदार्थ-दही, <b>दू</b> ष |
|                 |                                |                                       | घृत, गोमय, भी           |
|                 |                                |                                       | मूत्र                   |
| पञ्चगुण         | पंचगुरा                        | पँचगुना                               | पांचगुना                |
| पञ्चदंश         | पण्णरसम                        | पनरहवाँ                               | पन्द्रहवाँ              |
| पञ्चदशन्        | पण्णरस                         | पनरह                                  | पन्द्रह                 |
|                 | पंचरस 🔟                        |                                       | n u <del>sr</del> t     |
| पञ्चनवत         | पंचणउय<br>                     | पंचानवौ<br>गचानको                     | ६५वाँ<br>पचानवे         |
| पञ्चनवति        | पंच <b>गाउ</b> इ<br>—ीम        | पच∶नवे<br>पच्चीस                      | पचानप<br>पच्चीस         |
| पञ्चिविमति      | पचीस<br><del>पंजनस</del>       |                                       | पचहत्तरव <b>ं</b>       |
| पञ्चसप्तत<br>   | पंचहत्तर<br>पंचहत्तरि          | पचहत्तरव <b>ै</b><br>पचहत्तर          | पचहत्तर                 |
| पञ्चसप्तति      |                                | पंचाल, पाँचाल                         | देश-विशेप,              |
| पञ्चाल (पांचाल) | पंचाल                          | पचाल, पापाल                           | पंजाब देश               |
|                 | पंजर                           | पिजर, पिजरा                           | <b>पिज</b> ङ्ग          |
| पञ्जर           | पडलग 1                         | पड़ला, पल्ला                          | गठरी, गाँठ              |
| पटलक            | पडलय }                         | 19(11) 1(41)                          | , , , , ,               |
| पटी             | पद्यी                          | पड़ी                                  | वस्त्र, कपड़ा           |
| पटोल            | पडोल                           | पड़ोल, परोल                           | लता-विशेष               |
|                 | पट्टइल } (धे)                  | पटेल                                  | गांव का मुखिया          |
|                 | 45 acm                         | , ,                                   | -> <del></del>          |
| पट्टिका         | पट्टिया                        | पंट्टी, पाटी                          | छोटा तस्ता              |
| पठन             | पढ्ण                           | पढ़न                                  | पाठ, पढ़ना              |
| पठित -          | पठिश्र                         | पढ़ा                                  | पढ़ा हुमा<br>खपरैल      |
|                 | पडल (दे)<br><del>- (के</del> ) | पड़ल, प <b>ड़े</b> ल<br>युट्टिया काटी | खपरेल<br>छोटी मैस       |
|                 | पहिया (दे)                     | पड़िया, पाडी<br>पन, परा               | शतं, होड़,प्रतिभा       |
| <b>न</b> स्     | प्ण                            | 7117 701                              | ant Ketters             |

| ŧ,                | সা৹                         | हि०्          | ध <b>र्य</b>       |
|-------------------|-----------------------------|---------------|--------------------|
| र्गम्त            | पणिस्र                      | पणिय, पणी     | १ बेचने योग्य      |
|                   |                             | ,             | वस्तु              |
|                   |                             |               | ्र<br>२ लेन–देन    |
|                   |                             |               | ३ शर्त, होड़       |
| रीइन              | पंडिभ                       | पांडे, पंडिया | विद्वान्           |
| व्य               | पिंगम                       | पणिय          | विक्रेय∽वस्त्      |
| स्यगृह            | पिंगिम्रगिह }<br>पिंगिम्रघर | पिंगाघर,पणिहर |                    |
| र्पन              | पइ                          | पइ            | मर्ता, मालिक       |
| र्गतन             | पडिग्र                      | पड़ा          | गिरा हुम्रा        |
| प्तन              | पट्टण                       | पट्टन, पाटन   | नगर, शहर           |
| पर                | पत्त                        | पात           | पर्या, पत्ती       |
| पत्रक             | पत्त्रय                     | पत्ता         | पत्ता              |
| <sup>ए</sup> त्रन | पत्ताल                      | गतल<br>पातल   | पत्र-समृद्ध, बहुत  |
|                   |                             | HAM           | पत्ती वाला         |
| पत्रिक            | पत्तिग्र                    | पतिया         | मरकत-पत्र          |
| प्रिका            | पत्तिश्रा                   | पतिया,पाती    | पत्र, पर्यं, पत्ती |
| <b>९</b> म        | पह                          | पह            | मार्ग, रास्ता      |
| प्या              | पच्छा                       | पछा           | हरं, हरीतकी        |
| 55                | <sub></sub> .<br>पय         | पै, पय        | १ णव्द समूह        |
|                   |                             | , 19          | २ पैर, पांच        |
|                   |                             |               | ३ पदवी             |
| पत्वी             | पयवी                        | पयवी          | पदवी, विरुद        |
| प्यति             | पाइनक                       | पाइक          | प्यादा, पैर से     |
|                   | •                           |               | चलनेवाला मैनिक     |
| पर्म              | पडम, पोम, पोम्म             | र भौम         | मूर्य-विकामी       |
|                   | is if itily ite             | יוד           | क्रमल              |
| ९र्मा,            | पद्दा, पउमा                 | पौमा          | तहमी, कमलिनी       |
| पर्माट            | पामाड                       | पमार          | पमाड़,पंवाड़       |
| रिद्सनी           | पउमिणी                      | पौमिनी<br>-   | व महिनी            |
| रधंत              | पराग                        | पनग, पना      | शैवाल, सिवाल,      |
|                   | -                           |               | नृण-विशेष जो       |
|                   |                             |               | जन में उत्पन्न     |
|                   |                             |               | होता है            |

| सं०        | प्रा∙                      | हि॰                    | ग्रर्थ                                      |
|------------|----------------------------|------------------------|---------------------------------------------|
| पनस        | पणस, फगस                   | पनस, फनस               | वृक्ष-विशेष                                 |
| पयस्       | पय                         | पय, पै                 | दूघ, क्षीर                                  |
|            | पया (दे)                   | पया                    | चुल्ली, चूल्हा                              |
| पयोधर      | पश्चोहर                    | पग्रोहर                | मेघ, स्तन                                   |
| परकीया     | पराई                       | पराई                   | इतर से संवंघ<br>रखने वाली                   |
| परशु       | परसु                       | फरसा                   | कुल्हाड़ी                                   |
| पराङ्मु ख  | परम्मुह                    | परमुह                  | विमुख                                       |
| परारि      | परारि                      | परार, परारि            | श्रागामी तीसरा<br>वर्ष                      |
|            | परिसट्ट (दे)               | परियट .                | घोवी                                        |
| परीक्ष्    | परिक्ख                     | परख                    | परखना                                       |
| परिकर्बु र | परिकब्बुर                  | परिकबरा                | विशेष कवरा                                  |
| परिकर्षण   | परिकसरण                    | परिकसन                 | रिवंचाव                                     |
| परिघ ं     | परिह                       | परिह                   | भ्रगेला                                     |
| परिज्ञान   | परियाग                     | परिजान                 | जानना                                       |
| परितुष्ट   | परिउट्ठ                    | परोट्ठ                 | विशेष तुष्ट                                 |
| परिदान     | परियासा                    | परियान                 | विनिमय, लेन-देन                             |
| परिवेदन    | परिदेवण                    | परिदेयन                | विलाप                                       |
| परिघान     | परिहरा                     | पहिरन                  | वस्त्र, कपड़ा                               |
| परिघान     | परिहाण                     | पहिरान                 | वस्त्र, कपड़ा                               |
| परिघापन    | पहिरावगा                   | पहिरावन                | पहिरावन, मेंट में<br>दिया जाता<br>वस्त्रादि |
| परिवर्तन   | परिम्रट्टण<br>पलिम्रट्टण } | पलटना                  | पलटाना,बदलाना                               |
| परिवाद     | परिम्राद                   | परिवाय                 | निन्दा                                      |
| परिवेशिन्  | परिवेसि                    | पड़ोसी, <b>पड़ौ</b> सी | समीप में रहने<br>वाला                       |
| परिवेषण    | परिवेसगा                   | परोसन                  | परोसना                                      |
|            | परिहारिणी (दे)             | परिहारिनी              | देर से व्याई हुई<br>भैंस                    |
|            | परिहाल (दे)                | परिहाल                 | जल-निर्गम, मोरी                             |

| सं०        | प्रा॰                | हि∙           | श्रयं                                                              |
|------------|----------------------|---------------|--------------------------------------------------------------------|
| परिहित     | पहिरिय               | पहिरा         | पहिरा हुआ                                                          |
| परीक्षरा   | परि <del>द</del> खरा | परिखन         | परीक्षा                                                            |
| परोक्षा    | परिच्छा              | परिच्छा       | परख, जांच                                                          |
|            | परोहड (दे)           | परोहड़        | घर के पीछे का                                                      |
|            |                      |               | माग                                                                |
| पर्पट      | पप्पड                | पापड़         | पापड़, मूंग या<br>उर्द की बहुत<br>पतली एक प्रकार<br>की खाद्य वस्तु |
| पपंटक      | पप्पडग )             | पपड़ा े       | एक प्रकार की                                                       |
| _          | पप्पडग्र }           | •             | खाद्य वस्तु                                                        |
| पर्पटिका   | पप्पडिया             | पपड़ी, पापड़ी | तिल ग्रादि की<br>बनी हुई एक<br>अकार की खाद्य<br>वस्तु              |
| पर्येख्द   | पलिसं क              | पलंग, पलका    | पलंग, खाट                                                          |
| पयंद्धाः   | पलिग्रंका            | पलका, पालका   | पद्मास <b>न, आ</b> सन<br>विशेष                                     |
| पर्यस्ति   | पल्लित्थ             | पलयी, पालयी   | श्रासन-विशेष                                                       |
| पर्याग     | पल्लाण               | पलान          | श्रण्व भादि का                                                     |
| **         |                      |               | साज                                                                |
| पर्यागित   | पल्लाग्रिम           | पलानिया       | पर्यागयुक्त                                                        |
| पर्यालोचन  | परियालोयण            | परियालोचन     | विचार, चिन्तन                                                      |
| पयुं परा   | पञ्जोसवरग            | पज्जुसन       | वर्षाकाल                                                           |
| पवंक       | पट्वक<br>पट्यग       | पोइया, पावा   | १ वाद्य-विशेष<br>२ ईख जैमी ग्रन्थि<br>वाली वनस्पति                 |
| प्वंस्पी   | पव्यग्गी             | पावनी         | कार्तिकी ग्रादि                                                    |
| पर्वन्     | पोर                  | पोर           | पर्व-तिथि                                                          |
| <b>प</b> ल | पल                   | पल            | ग्रंथि, गांठ                                                       |
|            |                      | -             | १ समय की माप<br>२ तोल,चारतोला                                      |
| पलगण्ड     | पलंह                 | पलंड          | र वाल, चारताला<br>राज, चूना पोतने                                  |
|            |                      |               | का काम करने                                                        |
|            |                      |               | वाला कारीगर                                                        |
|            |                      |               |                                                                    |

| रुखद            |                  |                     |                                         |
|-----------------|------------------|---------------------|-----------------------------------------|
| सं०             | সা০              | .हि०                | भर्ष                                    |
|                 |                  | पलल                 | तिल-चूर्णं                              |
| <b>य</b> लल     |                  | पलस, पसह            | कर्पास-फल                               |
| पलाण्डु         | पलंडु            | पलंडू 🦿 🖓           | प्याज                                   |
| पलायन           | पलाग्            | पलान                | भागना                                   |
| पलायित          | पला <b>इअ</b>    | पलाया               | भागा हुआ                                |
| पलाल            | पलाल             | पुम्राल             | •                                       |
| पलासपीठक        | पलालपीढय         | पुन्नालपीढ़ा        | पलाल का भ्रासन                          |
| पलाश            | पलास, पलाह       | पलास                | वृक्ष-विशेष                             |
| पल्यन्द्व       | पल्लंक           | पालक, पालका         | शाक-विशेष<br>                           |
| पल्ल            | पल्ल             | पाल                 | धान्य भरने <sup>ः</sup> का<br>बड़ा कोठा |
| ्र पत्वल        | पल्लल            | पलल, पलोल           | छोटा तालाव                              |
| ) पदन<br>पदन    | पवरा             | पौन                 | पवन, वायु                               |
| / पवन<br>प्वमान | पवमाण            | पौमान               | पवन, वायु                               |
| प्पनाग          | पवंपुल (दे)      | पों <del>प</del> ुल | मच्छी पकड़ने का<br>जाल–विशेष            |
| पवित्र          | पवित्त           | पवीत, <b>पू</b> त   | शुद्ध                                   |
| पवित्रक         | पवित्तय          | पवीत, पवीति         | अंगूठी, भ्रंगुलीयक                      |
| पश्चिम          | पच्चिम, पच्छिम   | म पछां              | पश्चिम दिशाः                            |
| पश्चात्         | पच्छइ 🏻          | पीछे                | पृष्ठ भाग, बाद,                         |
|                 | पच्छए }<br>पच्छा |                     | अनन्तर                                  |
|                 | पहिल (दे)        | पहला                | पहला, प्रथम                             |
| पांशुलिका       | पंसुलिया         | पासली 🐪 🐪           | पार्घ्व की हड्डी                        |
| 9               | पंसुलिया         | पसली                | पु <sup>:</sup> श्चल, पर-स्त्री-        |
| पांसुल          | पंसुल            | पांसुल              | लम्पट                                   |
| ः<br>पांसुला    | पंसुला           | पांसुली             | <sub>व्याभिचा</sub> रिणी<br>स्त्री      |
| पाक             | पाग              | ्पाग                | १ पचन-क्रिया                            |
| 7137            |                  |                     | २ पागी हुई वस्तु                        |
| पाकहारी         | पाउहारी          | पाउहारी,पौह         | ारी भोजन पकानेवाली                      |
| पाटन            | पाडगा            | फाड़न               | विदार <b>ण</b>                          |
| पाटल            | पाडल             | पाडल                | वर्गा-विशेष,<br>गुलावी रंग              |
| _,,,            |                  |                     | Jana C.                                 |

| सं०             | प्रा०          | हि०        | भ्रर्ष                |
|-----------------|----------------|------------|-----------------------|
| पाटित           | पाडिय          | फाड़ा      | फाड़ा हुआ             |
| पाटय्           | पाड, फाड़      | फाड़       | फाड़ना                |
| पाठन            | पढावण          | पढ़ावन     | पढ़ाना                |
| पाठित           | पाढाविम्र      | पढ़ाया     | <b>ग्र</b> घ्यापित    |
|                 | पाडोसिग्र (दे) | पड़ौसी     | पडौसी                 |
| पात्र           | पत्त           | पात        | भाजन                  |
| पार्था          | पाई            | पाई        | छोटा-पात्र            |
| पाट             | पाय            | पांय       | पैर                   |
| पादधार्ण        | पाघारण         | पधारन      | पधारना                |
| पादप्रोच्छन     | पाउंछण         | पाग्रोंछा  | पैर पौंछने की         |
|                 |                |            | वस्तु                 |
| पादन्त पठ       | पायंगुठ्ठ      | पांयगूठा   | पैर का ग्रंगूठा       |
| पद्माट .        | पामाड          | पमार       | पमाड़, पमार,          |
|                 |                |            | वृक्ष                 |
|                 |                |            | विशोष                 |
| पान             | पारा           | पान        | पीन <b>ा</b>          |
| पानीयधरी        | पाणीधरी        | पनिहारी    | पानी लाने वाली        |
|                 |                | •          | स्त्री                |
| पानीय           | पारिएध         | पासी, पानी | पानी                  |
| पायित           | पाइग्र         | प्याया     | पिलाया हुन्ना         |
| पायु            | पाउ            | पाउ        | गुदा                  |
| पायुधालक        | पाउग्खालय      | पाउखालय    | पासाना                |
| पार             | पार            | पाल        | किनारा, तट            |
| पार्म           | पारस           | फारस       | फारस देश              |
| पार्निक         | पारसिय         | फारसी      | फारस देश का           |
| पान्मी          | पारसी          | फारसी      | १ फारस देश की         |
|                 |                |            | स्त्री                |
|                 |                |            | २ फारसी-लिपि          |
| पागपत           | पारेवय         | परेवा      | कवूतर                 |
| परापती          | पारेवई         | परेवी      | कवूतरी                |
|                 | पारिहट्टी (दे) | पहराती     | प्रतहारी<br>प्रतिहारी |
| •*              | पारी (दे)      | पारी       | दोहन-माण्ड            |
| राह्य <u>ें</u> | पस्स, पास      | पास        | समीप                  |
|                 |                |            | *****                 |

| 7.2             |                      | .6.4.           | ति राज्युन राज्यस्थरा       |
|-----------------|----------------------|-----------------|-----------------------------|
| सं०             | সা০ ,                | हि०             | ग्रर्थ                      |
| पार्ष्णि        | पण्हि .              | पन्हि, पान्हि   | गुल्फ का निचला              |
|                 |                      | • . •           | . भाग                       |
| पालक्या         | पालक्क <b>ा</b>      | पालका           | पालक का शाक                 |
|                 | पालि <b>आ (दे</b> )  | पाली, पालिया    | ख <b>ड्ग-</b> मुष्टिट       |
| पाश             | पास ,                | फांसा, फांसी    | फांसा,वन्धन-रज्जु           |
| पाषाण           | पाहारा               | प"हन            | पत्थर                       |
|                 | पिउली (दे)           | पूली            | रुई की पूनी                 |
|                 | पिसुली (दे)          |                 | मु <sup>*</sup> ह से हवा भर |
|                 | <b>.</b> , ,         |                 | कर बजाया जाता               |
|                 |                      |                 | एक प्रकार का                |
|                 |                      |                 | तृरग-वाद्य                  |
| पिङ्ग           | पिंग                 | पिंग, पेंग      | पीतवर्ण                     |
| पिचुं           | पिचु                 | पिचुं, पिचू     | कर्पास                      |
| पिचुमन्द        | पिचु <b>मंद</b>      | पिचुमंद, पिचूँद | नीम का पेड़                 |
| पिच्छिका        | पिच् <mark>छी</mark> | पीछी ,          | चोटी                        |
|                 | पिंचु <b>(</b> दे)   | पींचू, पीचू     | पक्व करीर-फल                |
|                 | पिछोली (दे)          | पिछोली          | मुंह के पवन से              |
|                 |                      |                 | वजाया जाता                  |
|                 |                      |                 | तृगामय वाद्य−               |
|                 |                      |                 | विशेष                       |
| पिञ्ज           | पिज                  | पींज, पींद      | पींजना, रुई का              |
|                 |                      |                 | घुनना                       |
| पिञ्जन्         | पिजगा                | पींजन, पींदन    | पींजना, पींदना              |
| पि <i>ञ्</i> जर | पिजर                 | पिजर            | रक्त-पीत                    |
| पिञ्जित ,       | पिंजिश्च             | पींजा           | पींजा हुग्रा                |
| पिटिका          | पिडिग्रा             | पेटी, पेड़ी     | पेटी, पिटारी                |
|                 | पिट्ट (दे)           | पेट             | पेट, उदर                    |
| पिट्टन          | पिट्टण               | पीटन            | ताइन                        |
| पिट्टय्         | पिट्ट                | पीट             | पीटना                       |
| पिट्टित         | पिट्टिय              | पिटा            | पीटा हुआ                    |
| पिठर            | पिढर                 | पिढर            | माजन-विशेष                  |
| पिण्ड           | पिड                  | पिंड            | मृतक-मोजन,                  |
|                 |                      |                 | श्राद्ध में दिया            |
|                 |                      |                 | जाने वाला <b>मोज</b> न      |
|                 |                      |                 |                             |

| सं०                                           | সা৹                                                                            | हि०                                                          |                                                                                               |
|-----------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|
| पिण्ड <b>गृह</b>                              | पिंडघर                                                                         | पिंडघर पि है र                                               | जप<br>कर्दम से बना हुआ                                                                        |
| पिण्डार<br>पिण्डिका                           | पिं <b>डार</b><br>पिंडिया                                                      | पिंडार, पींडार<br>पिंडी                                      | <b>घर</b><br>गोप, ग्वाला<br>पिण्डी, पिंडली<br>जानु के नोचे का                                 |
| पिण्डित                                       | पिंडिय                                                                         | पींडा                                                        | मांसल श्रवयब<br>एकत्र                                                                         |
| पिण्डी                                        | पिंडी                                                                          | पिंडी, पिंडिया 🚶                                             | पीढ़ा, बैठने की                                                                               |
| <sup>पिण्डीर</sup>                            | पिंडीर                                                                         | पिढ़िया <b>∫</b><br>पिंडीर                                   | वस्तु<br>दाड़िम, अनार                                                                         |
| पिण्याक                                       | पिन्नाग<br>पिनाय                                                               | पिन्नाग }<br>पिन्नाय }                                       | खली, तिल श्रादि<br>का तेल निकाल<br>लेने पर बचा                                                |
| ष्णृ<br>पितृगृह<br>पित्ताल<br>पिपासक<br>पपासा | पिम्रा, पिछ<br>पिछहर, पिइहर<br>पिराल<br>पिवासय<br>पियासा, पिवासा               | पिउ, पिइ प्योहर, पीहर पीतल प्यासा                            | हुआ माग<br>पिता बाप /<br>पिता का घर<br>घातु-विशेष<br>पीने की इच्छा<br>वाला<br>प्यास           |
| पिपीलिका<br>पिपाल<br>पिपालि<br>पेपाली }       | पिपीलिग्र<br>पिप्पल<br>पिप्पलि<br>पिप्पली }                                    | प्यास<br>पिपीली<br>पीपल<br>पीपर<br>पीपली                     | चींटी<br>पीपल-वृक्ष<br>स्रोषघि-विशेष,<br>पीपल का फल                                           |
| पेशुक<br>पेशुन<br>पेष्<br>पेष्ट               | पिप्पिया (दे) <sup>'</sup><br>पिलुश्च (दे)<br>पिसुग्च<br>पिसुगा<br>पिस<br>पिहु | पिपिया<br>पिलुम्रा<br>पिस्सू<br>पिस्न<br>पीस<br>पिठ्ठा, पीठा | दांत का मैंल<br>भ्रुत, छोंक<br>भ्रुद्र-कोट-विशेष<br>दुर्जन, खल<br>पीसना<br>तन्दुल, दाल श्रादि |
| रिटका                                         | पिट्ठिश्चा<br>पिहुण, पेहुण (दे)                                                | पिठ्ठी<br>पिहुन, पेहुन                                       | का ग्राटा<br><b>पीठी</b><br>पंख                                                               |

| सं०                       | प्रा॰                             | हि॰                      | श्चर्य ,                         |
|---------------------------|-----------------------------------|--------------------------|----------------------------------|
| •                         | पिहुगाहत्य (दे)                   | पि <b>हुनहाथ</b>         | मोर पंख का पंखा                  |
| पीठ                       | पीढ                               | पीढ़ा                    | श्रासन, पीढ़ा                    |
| पीठिका                    | <sup>ॱॱ</sup> पीढि <b>आ</b>       | पीढ़ी                    | . छोटा पीढ़ा                     |
| पीडन                      | पीलण, पेलण                        | पेलना, पेरना             | · पेलना                          |
| पीडन ँ                    | पिट्टण, पिड्डण                    | पोह <b>न</b>             | पीड़ा                            |
| पीडि <b>त</b>             | पीलिझ                             | पेरा, पेला               | पेला हुम्रा                      |
|                           | पीढ (दे)                          | पीढ़                     | ईख पेलने का यन्त्र,              |
|                           |                                   | •                        | कोल्हू                           |
| पीत                       | पीझ                               | पीग्र                    | पीत वर्ण                         |
|                           | पीग्रर(अप) 👵                      | पीरा ( <b>ग्रप</b> )     | पीला                             |
| पी <b>यू</b> ष            | पीऊस                              | पीऊस                     | प्रमृत, सुधा                     |
| पु भचली                   | पु ंसली                           | पू सली                   | व्याभिचारिगाी                    |
|                           |                                   |                          | स्त्री                           |
| पुच्छ                     | <b>વું છ્ય</b>                    | <b>पूँ</b> छ             | पूँछ                             |
| पुङ्जित                   | पुंजिम्र, पुंजिय                  | पूर्जी                   | धन राशि                          |
| पुटिका                    | पुडिया                            | पुड़िया <b>, पुड़ी</b> 🕟 | <b>पुड़</b> ी, पुड़िया           |
|                           | पुट्टल<br>पुट्टलय } <b>(</b> देः) | पोटल<br>पोटला            | गठरी, गाँठ                       |
|                           | पुट्टलिया (दे)ः                   | पुटलिया, <b>पुट</b> ली   | छोटी गठरी                        |
| - पुण्य                   | पुण्या                            | पुन                      | शुभ कर्म                         |
| पुत्र                     | पुत्त                             | पूत                      | लंडका                            |
| पुत्रक                    | पुत्तालय .                        | पुतला                    | पूतला                            |
| पुत्रिका                  | पुत्तलिम्रा                       | पुतली                    | पूतली, पूतरी                     |
| पुत्रिका∄                 | पुत्तिग्रा                        | पुतिया                   | पुत्री                           |
|                           | पुष्फा<br>पुष्फी<br>पुष्फिश्रा    | फूअ <b>ा</b>             | फूफी, पिता की<br>वहिन            |
| पुष्कर                    | पुनखर, पोनखर                      | , <b>पो</b> खर           | १ पानी का तालाव<br>२ तीर्थ स्थान |
| पुष्करिएी                 | पोक्खरिणी -                       | पोखरी                    | पानी का छोटा                     |
| 30111101                  | 1148118711                        |                          | तालाव                            |
| पुस्त 🏻                   | पुत्य \rceil                      | पोथ, पोथा                | पुस्तक, पोथी                     |
| उ <sup>९९</sup><br>पुस्तक | पुत्यय_                           |                          |                                  |
| पुस्तकार                  | पोत्यार                           | पोथा <u>र</u>            | पोथी लिखनेवाला                   |
| -                         |                                   |                          |                                  |

| सं० .                      | प्रा०                    | हि०                               | प्रर्थ                      |
|----------------------------|--------------------------|-----------------------------------|-----------------------------|
| पुस्तिका                   | पोत्थिया                 | पोथी                              | पोथी, पुस्तक                |
| पूगफली<br>पूगफल            | पुत्रप्फली ]<br>पुअफली ] | पूत्रफ़लीः]<br>फोंकल ]<br>मू गफली | सुपारी का वृक्ष,<br>मूंगफली |
| पूजन                       | पुज्जसा                  | पूजन                              | पूजा, भ्रर्चा               |
| पूरकार                     | ्र पुक्का, पुक्कार       | पुकार                             | पुकार, डॉंक                 |
| पूत्कृ                     | पुक्क<br>पुक्कर }        | पुकार                             | पुकारना                     |
| पूत्कृत<br><sup>12</sup> र | प <del>ुर्वक</del> रिय   | पुकारा                            | पुकारा हुग्रा               |
| पूर्ण                      | <u>तेक्व</u>             | पूना                              | पूरा                        |
| पूर्णमासी                  | पुर्ण्यमांसी             | पुन्नमासी                         | पूरिणमा                     |
| पूर्णा                     | पुण्ला                   | पूना                              | तिथि-विशेष                  |
| पूर्णिमा                   | पुण्णिमा                 | पूर्निम, पूर्न्यों                | तिथि-विशेष,                 |
| •                          |                          |                                   | पूर्णमासी                   |
| पूर्त                      | पूश्र                    | पुद्रा                            | १ तालाब, कुआँ               |
|                            |                          |                                   | श्रादि खुदवाना              |
|                            |                          |                                   | २ अन्न दान करेंना           |
| पृष <del>द</del>           | पुच्छ                    | पूछा                              | जिसको पूछा गया              |
|                            |                          |                                   | हो                          |
| पृष्ठ                      | पट्ट, पिठ्ठि             | पुट्टा, पीठ                       | पीठ, शरीर का                |
|                            |                          |                                   | पीछे का भाग                 |
| <sup>पृष्</sup> ठमांसिक    | पिठ्ठिमांसिय             | पिठमांसी                          | पीछे निन्दा करने            |
|                            |                          |                                   | वाला 🕠 🙃                    |
| पेटिका                     | पेडिया                   | पेटी, पेडी                        | मञ्जूषा                     |
| पेया                       | पिञ्जा                   | पिञ्जा                            | यवागू                       |
| पेलु                       | पेलु -                   | पेलू, पूनी                        | ्पूनी, रुई की               |
|                            |                          |                                   | .पहल                        |
| पेपक                       | पीसय                     | पेसा                              | पीसने वाला                  |
| पेषण                       | पीसण्                    | पीसन, पीसना                       | पीसना, दलना                 |
| पेषरा                      | पेसण, वेसरा              | वेसन                              | वेसन                        |
| पोतिका 🕇                   | पोत्तिम्रा               | पोती                              | घोती, पहनते:का              |
| पोती _                     | पोत्ती _                 |                                   | वस्त्र, साड़ी               |
| पोत्र                      | पोत्त                    | पोत                               | नौका <sup>ः</sup>           |
|                            | पोल्ल (दे)               | पोला                              | पोला, खाली                  |
|                            |                          |                                   |                             |

| सं०                      | সা৹                     | हि॰                  | ग्रयं                              |
|--------------------------|-------------------------|----------------------|------------------------------------|
| पोष                      | पोस                     | पोस                  | पुष्ट करना                         |
| पोषण                     | पोस <b>गा</b>           | पोसन                 | पालन करना                          |
| पौत्र                    | पोत्ता, <b>पोत्तश्च</b> | पोता                 | पुत्र का पुत्र                     |
| पौत्रिका                 | पोत्तिश्रा 🛒            | पोती                 | पुत्र की पुत्री                    |
| पौरुष                    | पोरिस                   | पोरस                 | मनुष्य की शक्ति                    |
| पौष्कर                   | पोक्खर                  | पोखर                 | पुष्कर संबंधी                      |
| प्रकर                    | पगर                     | पगर                  | समूह, राशि                         |
| प्रकार                   | पगार                    | पगार                 | भेद                                |
| प्रकाश                   | पगास                    | पकास, पंगास          | प्रमा, चमक                         |
| प्रकाशक                  | पगासय                   | पगासी                | प्रकाश करने वाला                   |
| प्रकाशित                 | पगासिय                  | पगासा, पगास्या       | दीप्त                              |
| प्रक्षालन                | पक्खालण                 | पखारन                | पखारना, धोना                       |
| प्रक्षेपण                | पक्खेवण, फेंकण          | फेंकना               | क्षेपरा                            |
| प्रग्रह                  | पग्गह                   | पगहा                 | उपधि,उपकरग                         |
| प्रच्छ                   | पुच्छ                   | पूछ                  | पूछना, प्रश्न                      |
|                          |                         |                      | करना                               |
| प्रच्छक                  | पुच्छग्र<br>पुच्छग }    | पूछा                 | प्रक्त करने वाला                   |
|                          |                         |                      | प्रश्न कर्ता                       |
| प्रज्वल्                 | पजल                     | पजर                  | दग्ध होना                          |
| प्रज्वलन                 | पञ्जलण                  | पजरन                 | जलना, जलानेवाला                    |
| प्रज्वलित                | पज्जलिय                 | पजरा                 | जलाया हुग्रा, दग्ध                 |
| प्रज्वालन                | पज्जालण                 | पजारन                | सुलगाना, जलाना                     |
| प्रण                     | पर्ग                    | पण                   | प्रतिज्ञा                          |
| प्रणति                   | पणइ                     | पनइ                  | प्रसाम                             |
| प्रगाल, प्र <b>गा</b> ली | पणाल,(पणाली             | पनाल <b>, पना</b> ली | मोरी, पानी आदि<br>जाने का रास्ता   |
| प्रतरक                   | पत्तरक                  | पतरा, पातरा          | श्राभू <b>परा</b> -विशेप           |
| प्रतिचार                 | पडिआर, पडिचार           | परिचार               | रोगी की सेवा-                      |
|                          |                         |                      | सुश्रूपा                           |
| प्रतिचारक                | पडिचारय                 | परिचारा              | नौकर                               |
| प्रतिपत्                 | पडिवया                  | पड़वा .              | पडवा, पक्ष की<br>पहली ति <b>यि</b> |

| सं०          | प्रा॰                | हि०            | <del>प</del> ्रर्थ            |
|--------------|----------------------|----------------|-------------------------------|
| प्रतिपथ      | पहिपंथ               | परिपंथ         | १ उलटा मार्ग                  |
|              |                      |                | २ प्रतिकूलता                  |
| प्रतिपन्थिन् | पडिपंथि              | · परिपंथी      | प्रतिकूल, विरो <b>घी</b>      |
| प्रतिवन्ध    | पडिबंध               | परिवंघ         | रोक                           |
| प्रतिवन्धक   | पडिबंघग्र<br>पडिबंघग | परिव घा        | प्रतिवन्ध करने<br>वाला        |
| प्रतिवात     | पडिवाय               | परिवाय         | प्रतिकूल पवन                  |
| प्रतिवाद     | पडिवाय               | परिवा <b>य</b> | विरो <del>ष</del>             |
| प्रतिहार     | पिंहार               | परिहार         | द्वारपाल                      |
| प्रतोत्र     | परत्त                | पतोश्र, पोत    | प्रतोद, पैना                  |
| प्रतोली      | पभ्रोली              | पौली           | नगर के मीतर<br>का रास्ता      |
| प्रत्यन्त    | पच्चंत               | पचंत           | एक ग्रनार्य देश               |
| प्रत्यमित्र  | पच्चामित्त           | पचमीत          | श्रमित्र, दुश्मन              |
| प्रत्यय      | पत्तिअ               | पतीय, पतीज     | विश्वास                       |
| प्रत्यवाय    | पच्चवाय              | पचवाय          | १ बाघा, विघ्न                 |
| प्रत्याकार   | पडिआर                | परियार         | २ दोष, दूषण<br>तलवार का म्यान |
| प्रत्यायक    | पच्चायय<br>पच्चायय   | पचाई           | विश्वास-जनक                   |
| प्रत्यायन    | पच्चायण              | पचायन          |                               |
| 21/41/4/1    | न ज्याप <b>ण</b>     | 44141          | ज्ञान कराना,<br>प्रतीति-जनन   |
| प्रत्यूष     | पच्चूस               | पचूस 🗍         | प्रमात काल                    |
|              | पच्चूह               | पचूह_          | _                             |
| प्रत्यूह     | पच्चूह               | पचूह           | विघ्न                         |
| प्रथा        | पहा                  | पहा            | रीति, व्यवहार                 |
| प्रदर्       | पयर                  | पैर            | १ योनि का रोग<br>विशेष        |
|              |                      |                | २ विदारगा, भंग                |
|              |                      |                | ३ धर, बाण                     |
| प्रदोष       | पश्रोस               | पश्चोस         | सन्ध्या काल                   |
| प्रघावन      | पघावण                | पघावन          | दौड़, वेग से गमन              |
| प्रघावित     | पघाविश्र             | पघाया          | दौड़ा हुग्रा                  |
| प्रभूपन      | पघूवण                | पघूवन          | घूप देना                      |
| प्रघृाटेन    | पहाडण                | पहारन          | इघर-उघर<br>मगाना, घुमाना      |

| गण्डच पवंचा पवंच १ विस्तार, १ संसार  गण्डचन् पवंचाण पवंचन वञ्चना, ठगाँई गण्त् पवंड पौड़ पड़ना, गिरना प्रपत्न पवंडण पौड़ना ग्रघ:पात पात पवाय गाय १ गतं, गढ़ा २ ऊँचे स्थान गिरता जल-सम् ३ पतन प्रपुत्र पपुत्त, पडल पौता पुत्र का पुत्र पगीत पोत पौत्र का पुत्र पगीत पोत पौत्र का पुत्र पगीत पौत का पुत्र पाते का पुत्र प्रात पहुत्र पहुद्ध बहुत पर्याप्त प्रमा पम्मा पमा प्रमाण, परिमार प्रमार्जनी पमज्जणिया पमंजनी, पौजनी फाड़ प्रमित पिय पमिय परिमित प्ररपाज परवाय नाज मरने का कोठा प्रस्थक पलह्रम्र पल्ह स्वल्प, थोड़ा |         |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|
| गपुञ्चन् पवंचरा पवंचन वञ्चना, ठगाँई  गपत् पवड पौड़ पड़ना, गिरना प्रपतन पवडरा पौड़ना ग्रघ:पात पवाय पवाय पवाय १ गर्त, गढ़ा २ केच स्थान गिरता जल-समृ ३ पतन प्रपुत्र पपुत्त, पउत्त पोता पुत्र का पुत्र प्रपौत्र पपोत्त पोत पौत्र का पुत्र, पर्योत्त पोत पौत्र का पुत्र, पर्योत्त पहुत्त पहुळ बहुत पर्याप्त प्रमा पम्मा पमा प्रमारा, परिमार प्रमार्जनी पमज्जणिया पमंजनी, पौजनी काड़ प्रमीत पमय परिमित प्ररपाज परवाय परवाय नाज मरने का                                                                                        |         |
| प्रमत् पवड पौड़ पड़ना, गिरता प्रपत्तन पवडरा। पौड़ना ग्रघ:पात पवाय पवाय १ गर्त, गढ़ा २ ऊँचे स्थान गिरता जल-समू ३ पतन प्रपुत्र पपुत्त, पउत्त पोता पुत्र का पुत्र प्रपौत्र पपोत्त पोत पौत्र का पुत्र, पत्रोत पहुत पहुड बहुत पर्याप्त प्रमा पमा पमा प्रमाण, परिमार प्रमार्जनी पमज्जणिया पमंजनी, पौजनी काड़ पमज्जणी प्रमीत पमिय पमिय परिमित प्ररपाज परवाय परवाय नाज मरने का                                                                                                                                                  |         |
| प्रमत् पवड पौड़ पड़ना, गिरता प्रपत्तन पवडरा। पौड़ना ग्रघ:पात पवाय पवाय १ गर्त, गढ़ा २ ऊँचे स्थान गिरता जल-समू ३ पतन प्रपुत्र पपुत्त, पउत्त पोता पुत्र का पुत्र प्रपौत्र पपोत्त पोत पौत्र का पुत्र, पत्रोत पहुत पहुड बहुत पर्याप्त प्रमा पमा पमा प्रमाण, परिमार प्रमार्जनी पमज्जणिया पमंजनी, पौजनी काड़ पमज्जणी प्रमीत पमिय पमिय परिमित प्ररपाज परवाय परवाय नाज मरने का                                                                                                                                                  |         |
| प्रांत पवाय पवाय १ गर्त, गढ़ा २ ऊँचे स्थान गिरता जल-समू ३ पतन प्रपुत्र पपुत्त, पछत्त पोता पुत्र का पुत्र प्रपौत्र पपोत्त पोत पौत्र का पुत्र, पत्रोत्त पहुत पहुद्ध बहुत पर्याप्त प्रमा पमा पमा प्रमाणा, परिमार प्रमार्जनी पमज्जणिया पमंजनी, पौजनी का प्र प्रमत परिमय परिमत प्रपाज परवाय परवाय नाज मरने का कोठा                                                                                                                                                                                                           |         |
| २ क्रेंचे स्थान<br>गिरता जल-समू<br>३ पतन<br>प्रपुत्र पपुत्त, पछत्त पोता पुत्र का पुत्र<br>प्रपोत्र पपोत्त पोत पौत्र का पुत्र,<br>प्रोते का पुत्र<br>पूत पहुत्त पहुञ्ज बहुत पर्याप्त<br>प्रमा पमा पमा प्रमाग, परिमाग्<br>प्रमार्जनी पमज्जणिया पमंजनी, पौजनी काड़<br>पमज्जणी प्रमाजनी परिमत<br>प्रमात पप्तय परिमत<br>प्रपाज परवाय परवाय नाज मरने का<br>कोठा                                                                                                                                                               | •       |
| गिरता जल-समू ३ पतन  प्रपुत्र पपुत्त, पछत्त पोता पुत्र का पुत्र प्रपौत्र पपोत्त पोत पौत का पुत्र, पत्रोत्त पहुत पहुद्ध बहुत पर्याप्त प्रमा पमा पमा प्रमाण, परिमार प्रमार्जनी पमज्जणिया पमंजनी, पौजनी का प्र पमज्जणी पमज्जणी पिमय परिमित प्ररपाज परवाय परवाय नाज मरने का कोठा                                                                                                                                                                                                                                             |         |
| प्रपुत्र पपुत्त, पछत्त पोता पुत्र का पुत्र प्रपौत्र पपोत्त पोत पौत पौत्र का पुत्र, प्रयोत पहुत पहुझ बहुत पर्याप्त प्रमा पमा पमा प्रमागा, परिमार प्रमार्जनी पमज्जणिया पमंजनी, पौजनी का प्र प्रमत पमय परिमित प्रपाज परवाय परवाय नाज मरने का कोठा                                                                                                                                                                                                                                                                          | से      |
| प्रपुत्र पपुत्त, पछत्त पोता पुत्र का पुत्र प्रपौत्र पपोत्त पोत पौत का पुत्र, प्रयोत्त पहुत पहुद्ध बहुत पर्याप्त प्रमा पम्मा पमा प्रमाण, परिमार प्रमार्जनी पमज्जणिया पमंजनी, पौजनी का प्र पमज्जणी पम्प्य परिमित प्रपाज परवाय परवाय नाज मरने का कोठा                                                                                                                                                                                                                                                                      | ह       |
| प्रपौत्र पपोत्त पोत पौत का पुत्र, पत्रोत का पुत्र, पत्रोत का पुत्र पहुल पहुल पहुल वहुत पर्याप्त प्रमा पमा प्रमाण, परिमार प्रमार्जनी पमज्जणिया पमंजनी, पौजनी का प्रमज्जणी प्रमीत पमिय परिमित प्रराज परवाय नाज मरने का कोठा                                                                                                                                                                                                                                                                                               |         |
| प्रयोत्त                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |         |
| भूत पहुत्त पहुं व बहुत पर्याप्त<br>प्रमा पमा पमा प्रमागा, परिमार<br>प्रमार्जनी पमज्जणिया पर्मजनी, पौजनी काड़<br>पमज्जणी प्रमीत पमिय परिमित<br>प्ररपाज परवाय परवाय नाज मरने का                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |         |
| प्रमा प्रमा प्रमा प्रमाण, परिमार<br>प्रमाजनी पमज्जणिया पमंजनी, पौजनी काड़<br>पमज्जणी प्रमीत प्रमिय परिमित<br>प्ररपाज परवाय परवाय नाज मरने का                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |         |
| प्रमार्जनी पमज्जणिया पमंजनी, पौजनी काड़<br>पमज्जणी प्रमीत पमिय परिमित<br>प्ररपाज परवाय परवाय नाज मरने का<br>कोठा                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | г       |
| पमञ्जणी ]  प्रमीत पमिय पमिय परिमित  प्ररपाज परवाय परवाय नाज मरने का कोठा                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | y.      |
| प्ररपाज परवाय परवाय नाज मरने का<br>कोठा                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |         |
| कोठा                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |         |
| —— <del></del>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |         |
| गण्ड स्टब्स शोहा                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |         |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |         |
| प्रलुं प्रतुंड पलुंड्डा, पलोठा लेटा हुग्रा                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |         |
| प्रलोठन पलोट्टण पलोटना ढुलकाना, गिरा                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | न।<br>- |
| प्रवयन (प्रोतन) पोअण पोग्रन, पोना पिरोना, गुम्फन                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 1       |
| प्रवयना (प्रोतना ) पोग्रगा पोग्रना पिरोना                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |         |
| प्रवर पवर, पजर पवर, पौर श्रेष्ठ, उत्तम                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |         |
| प्रवराङ्ग पवरंग पौरंग सिर, मस्तक<br>प्रवसन प्रवसण प्रवसन, पोसन प्रवास, विदेश-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |         |
| प्रवसन पवसण, पजसगा पवसन, पोसन प्रवास, विदेश-<br>यात्रा                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |         |
| ्राचीका सरी                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | অ       |
| प्रवहरण पवहरण पवहन, पाहन र नामा, गर्छ।<br>२ गाङ्गी स्रादि                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |         |
| वाहन<br>वाहन                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |         |
| प्रवात पवाय पवाय १ प्रकृष्ट पवन                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Γ,      |
| २ वहा हुआ प                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | वन      |
| प्रवाद पवाय पवाय किवदन्त <u>ी</u>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |         |

|                                    |                         |                 | र ५७                                   |
|------------------------------------|-------------------------|-----------------|----------------------------------------|
| सं०                                | <b>সা</b> •             | हि•             | प्रयं                                  |
| प्रवाल                             | पव्वाल                  | पवाल            | * नवांकुर                              |
| प्रवास<br>प्रविरल                  | पव्वास<br>पविर <b>ल</b> | पवास            | २ म्रेगा<br>विदेश–गमन                  |
|                                    |                         | पर <b>ै</b> ल   | <b>१ विन्धिम</b><br>२ श्रत्यन्त थोड़ा  |
| प्रविलुप्त<br>प्रविष <del>्ट</del> | पविस्रुत्त              | पलीत            | बिल्कुल नष्ट                           |
|                                    | पइट्ट                   | <b>ਪੈ</b> ਠਾ    | जिसने प्रवेश किया                      |
| प्रवीरा                            | पवीण                    | पवीन, प्रवीन    | हो<br>निपुण, दक्ष                      |
| प्रवृति<br>प्रवेश                  | प <u>व</u> ृदि          | पवदी, पवई       | ढकना,श्राच्छादन                        |
| त्रपश<br>प्रवेशन                   | पवेस, पएस               | पैस             | पैठ, घुसना                             |
| प्रशंसन <u>्</u>                   | पविस <b>ग</b>           | पैसन, पैसना     | प्रवेश, पैठ                            |
| <b>प्रशं</b> सा                    | पसंस <b>ग्</b><br>पसंसा | पसंसन           | प्रशंसा, श्लाघा                        |
| प्रशंसित                           | पसं <b>सिध</b>          | पसंसा<br>पसंसिय | श्लाघा, स्तुति                         |
| সুখাত                              | पसठ                     | पसढ़            | <b>प्र</b> लाघित                       |
| प्रशाखा                            | पसाहा                   | ग्साहा<br>पसाहा | प्रत्यन्त शठ<br>शाखा की शाखा,          |
| प्रशान्त                           | पसंत                    | पसंत            | खोटी भाखाः<br>१ प्रकृष्ट भान्त         |
| प्रसङ्ग                            | पसंग                    | पसंग            | २ शान्त रस<br>१ परिचय                  |
| प्रसरण                             | पसरण                    | पसरन            | २ संगति                                |
| प्रसव                              | पसव                     | पसव             | फैलाव<br>१ जन्म,उत्पत्ति               |
| प्रसादन<br>प्रसाघन                 | पसायगा<br>पसाहगा        | पसायन<br>पसाहन  | २ पुष्प<br>प्रसन्न करना                |
| प्रसाघित                           | पसाहिष                  | पसाहा           | साधना<br>भलंकृत किया                   |
| प्रसार                             | पसार                    | पसार            | हुश्रा                                 |
| प्रसारण<br>पर्या                   | पसारस                   | पसारन           | विस्तार, फैलाव                         |
| प्रसुप्ति                          | पसुस्ति                 | पसूति           | विस्तार, फैलाव<br>कुष्ठ रोग विशेष,     |
|                                    |                         |                 | नखादि-विदारण<br>होने पर हुई<br>अचेतनता |

| सं०                                        | সা ০                | हि०              | भ्रयं                       |
|--------------------------------------------|---------------------|------------------|-----------------------------|
| <b>प्र</b> सूत                             | पसूब                | पसुग्र           | उत्पन्न, जो पैदा            |
|                                            |                     | •                | हुग्रा हो                   |
| प्रसूति                                    | पसूइ                | पसूइ             | प्रसव, जन्म                 |
| प्रसृ                                      | <br>पसर             | पसर              | फैलाना<br>'                 |
| <b>प्र</b> सृत                             | पसय                 | पसया, पसा        | फैला हुग्रा                 |
| प्रसेवक                                    | पसेवय               | पसेवा, पसेया     | कोयला, थैला                 |
| ा प्रसेविका                                | पसेविग्रा           | पसेवी, पसेई      | . <b>थै</b> ली              |
| प्रस्तर                                    | पत्थर               | पत्थर, पाथर      | पाषास्                      |
| प्रस्थान                                   | पट्टाण              | पठान             | प्रयाण                      |
| प्रस्थापन                                  | पट्टावरा            | पठवन, पठाना      | प्रारंभ, भेजना              |
| प्रस्थापित                                 | पट्टविग्र           | पठाया            | भेजा                        |
| प्रस्थित                                   | पट्टिश्र            | पठिय             | जिसने प्रस्थान<br>किया हो   |
| प्रस्वेद                                   | पस्सेउ              | पसेव, पसेउ       | पसीना                       |
| प्रहरण                                     | पहरगा               | पहरन             | श्रस्त्र, ग्रायुव           |
| प्रहेलिका<br>.ा <sup>ल्ल</sup>             | पहेलिया             | पहेली            | गूढ़ भ्राग्यय वाली<br>कविता |
| प्राकार                                    | पाकार               | पागार, पगार      | किला, दुर्ग                 |
| प्रोकृत                                    | पाइग्र, पागय        | पाइग्र, पागय     | प्राकृत मापा                |
| प्राघुणे <sup>ऽ</sup>                      | पहुरा, पाहुण        | पाहुना           | अनिथि                       |
| प्राचु <b>ण्य</b> े                        | पहुणाइय             | पहुनाई           | श्चातिय्य                   |
| प्राङ्गण                                   | पांगण, पंगरा        | आंगन             | श्रांगन                     |
| प्रात्राण<br>क्षेत्रकृत                    | पायरास              | पायरास           | प्रात:काल का<br>मोजन        |
| प्रातिपयिक                                 | पडिपहि <b>अ</b>     | परिपहिया         | संमुख ग्राने वाला           |
| प्राप्त <sup>ी के</sup>                    | प त्त               | पाया             | पाया हुग्रा                 |
| प्राभृत<br>प्रामृतिका                      | पाहुड<br>पाहुडिया ) | पाहुङ्<br>पाहुङी | चपहार, मेंट                 |
| प्रावृष्                                   | पाउस                | षु.<br>पावस      | वर्षा-ऋतु                   |
| प्राहरिक                                   | पाहरिय              | पाहरी, पाहरू     | पहरेदार                     |
| प्रावृष्<br>प्राहरिक<br>प्रिये<br>प्रियंतर | पि <b>अ</b>         | पिय              | पति, प्यारा                 |
| प्रि <u>यं</u> त्र र                       | पिश्रार             | प्यारा           | प्यारा, प्रेमी              |
| प्रियंत्रा है।                             | पियारी              | प्यारी           | प्या <b>री,</b> प्रिया      |
| प्रिया <sup>ँ</sup> संग्रही.               | पिश्रा              | पिया             | पत्नी, कान्ता               |

| सं०            | प्रा०               | हि०                | श्चर्य                         |
|----------------|---------------------|--------------------|--------------------------------|
| प्रियाल        | पिश्राल             | <u> </u>           | नृक्ष-विशेष ः                  |
| प्रेक्षण       | प <del>िक्ख</del> ण | पेखन               | नृदानपश्य<br>निरीक्षण          |
| प्रेक्षा       | पिच्छा              | पिच्छा             | निरीक्ष <mark>रा</mark>        |
| प्रेक्षाभूमि   | पिच्छाभूमि          | पिच्छाभु इ         | रंग-मण्डप                      |
| प्रेम ग्रन्थि  | पेम्मगण्ठी          | प्रेमगांठ <u>ि</u> | प्रेम बन्धन                    |
| प्रेषित        | पेसिझ               | पेसिया, पेसा       | _                              |
| प्रेषितकार     | पेसिकार             | पेसिया <b>र</b>    | भेजा हुआ<br>नौकर, भृत्य        |
| प्रोच्छन       | पु ंछण              | पौंछन<br>-         | गार्जन<br>मार्जन               |
| प्रोच्छनी      | पु <sup>'</sup> छणी | पौंछन <u>ी</u>     | माजन<br>पोंछने का उप–          |
|                | <b>3</b> -7 ···     | Harri              | करण "                          |
| प्रोच्छित      | पु'छिग्र            | पौँछा              | प <b>ॉ</b> छा हुग्रा           |
| प्रोत          | पोग्न, पोइम्न       | पोया<br>पोया       |                                |
| प्रोय          | पोह                 | पोह                | पिरोया हुआ<br>घोने के एक का    |
|                |                     | 716                | घोड़े के मुख का<br>प्रान्त माग |
| प्रोपित        | पवसिग्र             | पोसी               | प्रान्त माग<br>प्रवास में गया  |
|                | 11/42               | 1141               |                                |
| प्रीढ          | पोढ                 | पोढ़               | हुग्रा<br>समर्थं, निपुण        |
| प्रौढा         | पोढा                | पाढ़<br>पोढ़ा      | समय, ग्निपुण<br>१ तीस से पचपन  |
|                | 1(0)                | पाढ़ा              | र तास संप्रचयन<br>वर्षतक की    |
|                |                     |                    | यप तकका<br>स्त्री              |
|                |                     |                    | रता<br>२ नायिका का             |
|                |                     |                    | एक भेद                         |
| प्लक्ष         | पिलंखु              | <u> </u>           | ्या <b>मय</b><br>वृक्ष-विशेष-  |
|                | पिलक्खु<br>पिलक्खु  | पिलखू              | वड़ का पेड़                    |
| प्लवक          | पवक                 | पवक, पवा           | १ उछल कूद                      |
|                |                     |                    | करने वाला                      |
|                |                     |                    | २ तैरने वाला                   |
| प्लबङ्ग        | पवंग                | पवंग. पौंग         | वानर, वानर-                    |
|                | ;                   |                    | वंशीय मनुष्य                   |
| प्लवंगम        | पवंगम               | पवंगम              | वानर                           |
| प्तवन<br>च्य   | पलवर्ग ·            | पलवन, पलोन         | उद्यलना,उच्छलन                 |
| प्लीहा<br>प्ली | पिलिहा              | पिलिहा             | रोग-विशेष                      |
| फणीन्द्र<br>'' | फणिं <b>द</b>       | फर्निद             | सर्प                           |
| धनक            | फणग                 | फनग                | कंघा 🕏                         |
|                |                     |                    |                                |

| सं०              | সা •           | हि०           | गर्म               |
|------------------|----------------|---------------|--------------------|
| <b>भ</b> ल-      | फर             | फर, फड़       | १ काष्ठ ग्रादिका   |
| <b>দৰ</b> ক      | फरम            | फरा           | तस्ता              |
|                  |                |               | २ ढाल              |
| <b>फल</b> ति     | फलइ            | फले           | फले                |
| फल्गु            | फरगु           | फाग           | वसन्त का उत्सव     |
| फाल              | फाल            | फाला          | लोहमय कुश          |
| फालि             | फालि           | फारि, फारी 🖕  | १. फली             |
|                  |                |               | २. शाखा            |
|                  |                |               | ३ फाँक, टुकड़ा     |
| फाल्गुन          | फग्गुरा।'      | फागुन         | फागुन मास          |
| फाल्युनी         | -<br>फग्गुणी   | फागुनी, फगुनी | फागुन मास की       |
|                  | •              |               | पूरिंगमा           |
|                  | फीणिया (दे)    | फीणी, फेनी    | एक प्रकार की       |
|                  |                |               | मिठाई, फेनी        |
|                  | फुंका (दे)     | फूँक          | फूँक, मुंह से      |
|                  |                |               | हवा निकालना        |
| फुल्ल            | फुल्ल          | फूल           | फूल                |
| फूत्कार          | फुक्कार        | फुंफकार       | फूं-फूं की ग्रावाज |
| फेन              | फेण            | फेन           | भाग                |
|                  | फेरए। (दे)     | फेरन          | फेरना, घुमाना      |
|                  | फेल्लुसएा (दे) | फिसलन         | फिसलन              |
|                  | वउहारी (दे)    | बुहारी        | <b>माड्र</b>       |
| दकी              | वगी            | <b>बगी</b>    | वगुली              |
| बबुक्त           | वउल            | वरुल          | वृक्ष-विशेप        |
|                  |                |               | मौलसिरी का पेड़    |
|                  | यग्गड (दे)     | वागड्         | देश-विशेष          |
| वट्              | बडु            | वङ्           | लड़का, छोकरा       |
| बटुक             | वडुभ           | बड्रुभा       | छात्र              |
| वठर              | वठर            | वठर           | मूर्व छात्र        |
|                  | वडहिला (दे)    | बङ्हिला       | घुरा के मूल में    |
|                  |                | वदेला         | दी गयी कील 🗦       |
| वदर              | वोर            | बोर, बेर      | फल-विशेष           |
| <del>च्यती</del> | बोरी           | बोरी, वेरी    | बेर का गाछ         |

| सं०               | प्रा॰                 | हि•                    | भ्रये                                    |
|-------------------|-----------------------|------------------------|------------------------------------------|
| बधिर              | वहिर                  | बहिरा, बहरा            | बहरा                                     |
| बर्द्धरा          | <b>घंदु</b> रा        | बंदुर, ब <b>ंदु</b> रा | श्रम्ब-भाला                              |
| •                 | बंघ (वे)              | बंधा                   | मृत्य, <b>नो</b> कर                      |
| बन्धुल            | <b>वां</b> घुल        | बेंघुल, बांधुल         | वेश्या-पुत्र                             |
| वंघ्या            | बंभा                  | वीं भ                  | बौंभ                                     |
|                   | बप्प (दे)             | वप्पा, बाप             | सुभट, पिता                               |
|                   | बर्ब्सरी (दे)         | बबरी                   | केश-रचना                                 |
| वब्बूल            | बब्बूल                | बंबूल, बबूल            | बबूल का पेड़                             |
|                   | बरुम्र (दे)           | बरू                    | तृरा-विशेष                               |
| वदंत्व            | बहुप्पण               | बहप्पन                 | बङ्प्पन                                  |
| वर्वर             | बब्बर                 | बाबर                   | श्रनार्य देश-विशे <b>ष</b>               |
| वर्वरी            | बब्बरी                | बबरी                   | वर्बर देश की स्त्री                      |
| वलाहक             | बलाहग                 | बलाहा                  |                                          |
| वितन्<br>वितक्    | वलिम्र                | बली                    | दलवान्                                   |
| वली <b>वदं</b>    | बइल्ल                 | <b>बै</b> ल            | <b>मै</b> ल                              |
|                   | बहुरिया (वे)          | बुहारी                 | <b>भा</b> ड़्र                           |
|                   | बाग्र (दे)            | बाया                   | बाल, शिशु                                |
|                   | बाइया (दे)            | बाई                    | लड़की                                    |
|                   | बाण (दे)              | वान                    | कटहल का पेड़                             |
| वालिका            | वालिश्रा              | वारी                   | वाला, कुमारी                             |
| वाहु              | बाहु                  | <b>ग</b> ांह           | हाथ, भुजा                                |
|                   | बिट्ट (दे)            | बेटा                   | बेटा, लड़का                              |
| r                 | विट्टी (बे)           | बेटी                   | बेटी, लड़की                              |
| विन्दु            | विदु                  | बुंद, बूंद             | १ अल्प ग्र <b>ं</b> श<br>२ बिन्दी, शून्य |
| विमीतक            | बहदेय                 | <b>ਕਵੇਡਾ</b>           | बहेड़े का पेड़                           |
| वीटक              | बीडय                  | वहेड़ा<br>वीड़ा        | बीड़ा, पान का                            |
| •                 | ,,,,,                 | 4191                   | वाड़ा, पाप पा<br>वीड़ा                   |
| बुक्क् (मष्)      | <b>बुन</b> क          | मौंक                   | श्वान का मौकना                           |
| बुक्कितृ          | मुक् <del>ति</del> कर | म <b>ी</b> कू          | भौंकने वाला                              |
| <b>र</b> मुक्षा   | बुभुनखा               | भूख                    |                                          |
| <b>र्</b> मुक्तित | 39                    | সুজ                    | 'भूख                                     |

| सं∘             | সা৹                           | हि०                  | ग्नर्य                       |
|-----------------|-------------------------------|----------------------|------------------------------|
| <b>बु</b> स     | भुस                           | भुस                  | भूसा, चारा                   |
| <b>बु</b> सिका  | <b>बुसिम</b>                  | <b>भुसा</b><br>-     | भूसा, (जौ आदि<br>का)         |
|                 | बेडा<br>वेडिया<br>वेडी        | वेड़ा, वेरा          | नोका, जह'ज                   |
|                 | बोकड (दे)<br>बोक्कड           | बोकड़ा, <b>बोकरा</b> | छाग, वकरा                    |
|                 | वोंटण (दे)                    | बोंटन                | चूचुक, स्तन का<br>ग्रग्न भाग |
|                 | बोंड <b>(दे)</b>              | बोंड                 | स्तन-वृन्त                   |
|                 | बोंदि (दे)                    | बोंदी                | रूप, मुख, शरीर               |
| बोधित           | बुज्भविय<br>बुज्भावि <b>अ</b> | बुभाया <b></b>       | जिसको ज्ञान<br>कराया गया हो  |
|                 | बोव्य (दे)                    | योव                  | क्षेत्र, खेत                 |
|                 | बोहरी (दे)                    | बुहारी               | भाड़्                        |
| त्राह्मण        | बंभएा                         | वाम्ह <b>न</b>       | विप्र, ब्राह्मण              |
| ब्रुड्          | बुडु                          | बूह                  | ह्रवना                       |
| ब्रुडिन         | बुडुण                         | बूड़न                | द्भवना                       |
| मक्त            | मत्त                          | मात                  | ग्राहार, भोजन                |
| <b>म</b> क्ति   | मत्ति                         | भक्ति                | सेवा, विनय                   |
| मद्य            | भक्ख                          | मख,                  | मक्षरा, करना                 |
| <b>मक्ष</b> ण   | भवखण                          | मखन,                 | मक्षरा                       |
| मगिनी           | मइणि<br>मइणिक्षा<br>भइगी      | वहिन                 | वहिन                         |
| भक्कार          | मंकार                         | मनकार                | भनकार, श्रव्यक्त<br>श्रावाज  |
| मञ्ज            | मूर                           | मूर                  | तोड़ना                       |
| मस्तक           | मूरग                          | मूरग                 | चूरने वाला                   |
| नट <sup>°</sup> | मह                            | मह                   | योद्धा                       |
| स्पद            | मंड                           | मंडि                 | मड़ि<br>•                    |
|                 | मंद्य (दे)                    | मटा                  | बैंगन                        |

## हिन्दी की तद्भव शब्दावली

| सं०                                | সা •                   | हि०                  | भ्रर्थ                   |
|------------------------------------|------------------------|----------------------|--------------------------|
|                                    | भल्लग्र                | भला 🤍                | भला, उत्तम               |
| भद्र<br>भद्र                       | मह्स्र                 | भद्दा 💆              | बुरा                     |
|                                    |                        |                      | भयंकर                    |
| भयानक                              | मयाणय                  | भयाना १<br>भयावन     |                          |
| <b>म</b> जिका                      | मज्जिम्रा              | भाजी                 | शाक-विशेष                |
| म <del>ल्लू</del> क                | भल्लुअ                 | भालू                 | मालू                     |
| भवित्री                            | मवि <b>त्ती</b>        | मविती मावी           | होने वाली                |
| भविष <u>्य</u>                     | मविस्स                 | भविस                 | भविष्य काल               |
| 11(4-4                             | भाउज्जा (दे)           | मावज, मौजाई          | भाई की पत्नी             |
| मागिन्<br>मागिक                    | माइल्ल                 | भाइला                | मागीदार                  |
| मागिनी                             | मागिणी                 | भाइनी                | भाग्य वाली स्त्री,       |
| मागिना<br>भागिनेय                  | भाइणिज्ज }             | भानेज 🏅              | भानजा, बहिन का           |
| मा।गन्य                            | भाइरागेय               | भानजा_               | लड़का                    |
| भाजन                               | भायण                   | मायन, माजन           | पात्र                    |
| भाटक                               | भाडय                   | माड़ा                | किराया                   |
| भाटकित                             | भाडिय<br>भाडिय         | भाड़ैत, भाड़िया      | माड़े पर लिया            |
| भाषानाता                           | 11(10-1                |                      | हुम्रा                   |
| <del></del>                        | ********* <b>T</b>     | माड़ी 📗              | माड़ा, शुल्क             |
| माटिका <b>}</b><br>माटीका <b>}</b> | भाडिया ]<br>भाडी       | भाड़ा_               |                          |
|                                    | <del>-</del>           |                      | वर्तन, बासन              |
| माण्ड, माण्डक                      | मंड, भंडग<br>ं—-       | भाँडा, हाँडा<br>भंगन | बर्तन बनाने वाला         |
| भाण्डकार                           | भंडार                  | भंडार                | घरान बनान पासा<br>शिल्पी |
|                                    | • _ =                  | - •                  |                          |
| भाण्डागार                          | भंडाश्रार ी            | भंडार                | कोठा जहां<br>सामान रखा   |
|                                    | मंडागार 💄              |                      | जाता है                  |
| <b>मण्डिका</b>                     | <b>मं</b> डिग्रा       | ਆਵਿਤੀ ਕਵਿਤੀ          | बर्तन, थाली              |
|                                    | _                      | भाँडी, हाँडी         | _                        |
| भाद्रपद                            | माह्व ] भदव<br>भाह्वय] | उ, भादवा ै<br>भादों  | मास-विशेष                |
| भामिनी                             | मामिणी                 | मामिनी               | कोपशीला स्त्री           |
| भारिक                              | भारिग्र                | भारी                 | भारी                     |
| भिक्षा                             | भिक्खा, भिच्छ          | । भीख, भिच्छा        | भीख, याचना               |
| भिक्षाकारिन्                       | <b>मि</b> खारी         | <b>मिखारी</b>        | भीख मांगने वाला          |
| •                                  | मिट्ट (दे)             | मेंट                 | भेंटना                   |
|                                    | - · ·                  |                      |                          |

## हिन्दी की तद्भव शन्दावली स्रयं

| (10               | 710                      | <i>'6'</i>     | VI -1                          |
|-------------------|--------------------------|----------------|--------------------------------|
|                   | मिट्टरा (दे)             | मेंटन          | मेंट, उपहार                    |
|                   | मिडएा (दे)               | <b>मि</b> ड़न  | मुठभेड़                        |
| मित्ति            | मित्ति                   | मींत           | दीवार                          |
| <b>मिल्ल</b>      | मिल्ल                    | मील            | एक जाति-विशेष                  |
| मुक्ति            | मुत्ति                   | भुत्ति, भुगति  | मोजन, भीग                      |
| मुज (भुजा)        | भुअ, भुग्रा              | भुगा भुज       | १ हाथ                          |
|                   |                          |                | २ गणित-प्रसिद्ध                |
|                   |                          |                | रेखा-विशेष                     |
| भुजंग             | मुख्र ग                  | भुदंग          | सर्प                           |
| मुजगम             | मुखंगम                   | भृवंगम, मुखंगम | सौप                            |
| मुजङ्गी           | मुग्रंगी                 | भुवंगी         | नागिन                          |
| मुजगेष्वर         | भुग्रईसर ]<br>भुग्रएसर ] | भुं एसर        | श्रेष्ठ-सर्प                   |
| भूजम्त            | भुग्रम्ल<br>भुग्रम्      | मुग्रम्ल       | कांख                           |
| <b>मृ</b> त       | हुम, हूम, भूम            | हुआ            | प्रतीत, गुजरा                  |
| •                 | J (1                     | J              | हुवा                           |
| भूति              | भूइ                      | भूइ            | सम्पत्ति, धन                   |
| भूमि              | मुम्मि,भूहंडी (अप        |                | घरती                           |
| भूविष्ठ           | भूइह                     | મુईઠ           | श्रत्यन्त                      |
| भू <b>नं</b>      | भुज्ज                    | मोज            | वृक्ष-विशेष                    |
| <b>गृजं</b> गत्र  | मूज्जपत्त ]              | मोजपत्त }      | मोज वृक्ष की                   |
|                   | भुज्जवत्त_               | भोजपात 🕽       | छाल, या पत्ते                  |
| भृषित             | भूमिय्र                  | भूस्या, भूसा   | मण्डित, सजाया                  |
| भृगुटि            | भिउडि<br>                | मिउड़ी भुँइ    | भौंह                           |
| र न               | मिंग                     | मिंग<br>       | भ्रमर                          |
| <del>पृत्ती</del> | निगी,भंगी                | निगी, भौग      | भ्रमरी, भाग                    |
| भृति              | मइ                       | मर्ड, भरति     | वेतन                           |
| <u>भृति</u>       | भुड़<br>• _              | भुइ,मरति 🎤     | मरण, पोपगा<br>•                |
| नेद               | भेग्र                    | भेव            | १ प्रकार<br><b>१ पार्थ</b> क्य |
| भेदन              | भेग्रण                   | भेग्रन, भेयन   | विदारण, विनाश                  |
| भेतर              | भेलय                     | भेला, भेरा     | बेड़ा <b>, नौ</b> का           |
| भैपन              | भेसज                     | भेसज           | स्रोपय                         |

हि॰

সা০

| सं०               | प्रा०                             | हि०                   | झर्य                                    |
|-------------------|-----------------------------------|-----------------------|-----------------------------------------|
| भैपज्य            | भेसज्ज                            | भेत्रज                | ञ्रोपघि, दवाई                           |
|                   | भोल<br>भोला<br>भोलया              | मोला 🖊                | सरल चित्त वाला                          |
| भ्रम              | भम                                | मम, भेंव              | भ्रमण करना                              |
| भ्रमण             | भमण                               | भंवन, भमन             | घूमना, चकराना                           |
| भ्रगर             | भमर                               | मंवर, मौंर            | मीरा, मॅवर                              |
| भ्रमरिका          | भमरिया                            | भंवरी, भीरी           | वर्र, जन्तु-विशेष                       |
| भ्रमरी            | भमरी                              | भवरो                  | मीरी                                    |
| भ्रंश्            | भुल्लं                            | भूल                   | १ भूलना<br>२ च्युत होना                 |
| भ्रं भित          | भुल्लविग्र                        | भुलाया                | भूला हुग्रा                             |
| भ्रप्ट            | फिट्ट                             | फिट्ट                 | द्ग ।<br>विनष्ट                         |
| भ्रातृ            | भाउ, भाइ                          | माऊ                   | माई, नाऊ                                |
| भ्रातृजाया        | भाउज्जा                           | भावज                  | भावज                                    |
| भू                | ममुह, ममुहा                       | मौंह                  | मीं                                     |
|                   | मइलपुत्ती (दे)                    | मैलपुती               | पुष्पवती, रजस्व-<br>ला स्त्री           |
|                   | मइहर (दे)                         | महिर, मिहर            | गाँव का मुखिया <b>,</b><br>ग्राम-प्रघान |
|                   | मजर (दे)<br>मजरंद (दे)            | मोर<br>मोरंग          | वृक्ष-विशेप<br>चिरचिरा,लटजीर            |
| मकर               | मयर                               | मयर (मगर)             | मगरमच्छ                                 |
| मकरन्द            | मयरंद                             | मरंद                  | पुष्प-पराग                              |
| मस<br>मक्षिका     | मह                                | मह                    | यज्ञ                                    |
| गपाफा             | मक्खिया                           | मक्खी                 | मक्खी                                   |
| मज्जन             | मच्छिया  <br>मज्जरा               | माखी                  | माखी                                    |
|                   |                                   | मज्जण                 | मजनन, स्नान                             |
| मञ्च              | <sup>मज्</sup> भग्रार (दे)<br>मंच | मभार<br>स्केट         | मध्य<br>                                |
| भञ्चा             | <br>मंचा, मंची                    | माँच, माँचा<br>माँची  | मचान, उच्चासन                           |
| ~C                | मंजिश्रा (दे)                     | माना<br>मंजी, मांजिया | खटिया, खाट ं<br>तुलसी                   |
| <u>नेञ्जिप्ठा</u> | मंजिट्ठा                          | मजीठा                 | तुलसा<br>रंग-विशेष                      |

| १६६                                                                                         |                                                                                                  | •                                                                                                                                              | -                                                                                                                         |
|---------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| सं०                                                                                         | प्राट                                                                                            | हि०                                                                                                                                            | प्रर्थ                                                                                                                    |
| "<br>मञ्जीर                                                                                 | मंजीर                                                                                            | मंजीर, मेंजीरा                                                                                                                                 | १ नूपुर<br>२ भींगुर                                                                                                       |
| मठ                                                                                          | मढ                                                                                               | मढ़                                                                                                                                            | संन्यासियों का<br>ग्राश्रम                                                                                                |
| मठिका<br>मण्ड                                                                               | मढी<br>मंड                                                                                       | मढ़ी<br>माँड                                                                                                                                   | छोटा मठ<br>रस<br>एक प्रकार की                                                                                             |
| म्ण्डक                                                                                      | मंडग्र<br>मंडग                                                                                   | मेंडा, मांडा                                                                                                                                   | रोटी                                                                                                                      |
| मण्डन<br>मण्डूक                                                                             | मंडण<br>मंडूग्र<br>मंडुग्र<br>मंडुग                                                              | माँडन, माँडना<br>मेंढक                                                                                                                         | भूषरा, भूषा<br>मेंढक                                                                                                      |
| मण्डूकिका } मण्डूकी मण्डूकी मतान्तर मति मति-मोहिनी मत्सर मतस्य मत्तवारण मतालम्ब मथन मथित मद | मंडुक्कलिया } मंडुक्किया मंडुक्किया मयंतर मइ, मई मइमोह्णी मच्छर मच्छ मत्तवारण मतालंव महण मंथिग्र | मिंडकी       मेंढकी       मयंतर       मइ, मई       मइमोहनी       माछर मच्छर       माँछ       मतवारन       मतालंव       महना       मथा       मय | स्त्री-मेंडक  भिन्न मत  भेघा  सुरा, मदिरा ईर्ज्या, मच्छर  मछली  वरंडा, वरामदा वरंडा विलोना  विलोडित १ गवं २ हाथी के गण्ड- |
| मदकल<br>मदन<br>मदनशलाका<br>मदान्य                                                           | मयगल<br>मयण<br>मयगसलागा }<br>मयणसलाया }<br>मयंव                                                  | मैंगल<br>मयन, मैन<br>मैनसलाया<br>मयंद                                                                                                          | स्थल से भरता<br>प्रवाही पदार्थ<br>नशे में चूर<br>कामदेव<br>मैना, सारिका<br>मद में अन्या बना<br>हुग्रा                     |

| सं०             | प्रा०                  | हि०                      | <mark>श्रय</mark> ँ                                   |
|-----------------|------------------------|--------------------------|-------------------------------------------------------|
| मदीय            | मेर (अप)               | मेर, मेरा                | मेरा                                                  |
| मबु             | महु                    | महु                      | वसन्त ऋतु                                             |
| म <u>ञ</u> ुष्व | महुमुह                 | महुमु ह                  | पिशुन, दुर्जन                                         |
| मधुर            | महुर                   | महुर                     | मीठा                                                  |
| मयूक            | भहुग्र                 | महुग्रा                  | वृक्ष-विशेष                                           |
| मचूला           | महूला, मधूला           | मधूला                    | पाद-गण्ड                                              |
| मध्य            | मज्भ                   | मांभ, माँह               | त्रन्तराल, मँभार                                      |
| मध्यम           | मज्भिम                 | मिकम, मंक्तिल            | मध्यवर्ती                                             |
| मध्यमा          | मिन्सिमा               | माँभली<br>मँभली          | बीच की उँगली                                          |
| मनःशिला         | मगांसिल ]<br>मगांसिला] | मनसिल<br>मंसिल           | लाल वर्गां की<br>एक उपवातु                            |
| मनस्            | मग्र                   | मन                       | मन                                                    |
| मनस्विन्        | मग्गंसि                | मनंसी, मनसी              | प्रशस्त मन वाला                                       |
| मनाग्           | मणयं                   | मनय                      | भ्रत्प, थोड़ा                                         |
| मनुज            | मत्तुश्र               | मनुअ, मनुग्रा            | मनुष्य                                                |
| मनुष्य          | मगुप्त<br>मगुस्स]      | मनुस, मनुख<br>मिनख       | मानव                                                  |
| मनोज्ञ          | मखुज्ज]<br>मखुण्ण]     | मनूज ]<br>मनून ]         | मुन्दर, मनोहर                                         |
| मन्य            | मंथ                    | मंथ, माँथ                | दही विलोने का<br>दण्ड, मथनी                           |
| मन्यन           | मंथण                   | मंथन, माँथन              | विलोडन, विलोने<br>की किया                             |
| मन्यनिका        | मंथिएाआ                | १ मंथनिया,माँध<br>२ मथनी | ानी १ में यनी, दही<br>मथने की छोटी<br>लकड़ी<br>२ मटकी |
| मन्यनी          | मंथणी                  | मयती, माँयती             | १ मथनी<br>२ मयानी                                     |
| मन्यान          | मंथाण                  | मथान                     | विलोडन-दंड                                            |
| मन्दार          | मंदार                  | मंदार, मदार              | आक का पेड़                                            |
| मन्दिर          | मंदिर                  | मंदिर, मंदिल             | ग्रह                                                  |

| सं०             | ত্যা ০                  | हि०                 | श्रर्य                                |
|-----------------|-------------------------|---------------------|---------------------------------------|
| मन्दुरा         | मँदुरा                  | मेंदुरा, मांदुरा    | श्रघ्व-शाला                           |
| मन्सथ           | गम्मह<br>दम्मह<br>दम्मथ | मामथ }<br>मामह      | कामदेव                                |
|                 | मम्मणिश्रा (दे)         | मामनी               | नील मक्षिका                           |
|                 | मम्मी (दे)              | मामी, माई           | मातुल-पत्नी                           |
| <i>मय</i>       | मय                      | सय                  | ऊँट                                   |
| मया             | <b>म</b> इं             | 莽                   | र्में                                 |
| मयूख            | मऋह्                    | मयूह                | किरसा, रिषम                           |
| नयूर            | मऊर                     | मोर                 | मोर पक्षी                             |
| मरजीवक          | मरजीवय                  | मरजीवा              | गोताखोर,                              |
|                 |                         |                     | समुद्र से मोती                        |
|                 |                         |                     | निकालने वाला                          |
| मरु ]<br>नस्क_] | मरु ]<br>मरुग्न_]       | मरु<br>मरुस्रा      | निर्जल देश                            |
| मरुवक           | मरुयग्र<br>मरुग्रग      | मरुत्रा ]<br>मरुवा_ | वृक्ष-विशेष                           |
| मर्कट           | _<br>भक्कड              | माकड                | वानर, वन्दर                           |
| मर्कटी          | मक्कडी                  | माकड़ी              | वानरी, वन्दरी                         |
| मर्दन           | मद्द्गा                 | मद्न, मलन           | ध्र'ग-चम्पी,<br>मालिश                 |
| मर्दल           | मद्ल                    | मंदला, माँदला       | वाद्य-विशेष,मृदंग                     |
| मलन (गर्दन)     | मलएा                    | मलन                 | मर्दन, मलना                           |
| मलिन            | मइल                     | <b>ी</b> मैला       | मैला, गन्दा                           |
| मश, मशक         | मस, मसग्र               | मस                  | मस्सा, तिल                            |
| मसूर<br>मसूरक]  | मसूर<br>मसूरग           | मसूर                | धान्य-विशेप,<br>मसूर                  |
| ,, _            | महग्रर (दे)             | महार                | निकुञ्ज का<br>मालिक                   |
| महाराष्ट्र      | मरह<br>मरहट्ट           | मराठा<br>मरहठा      | देश-विशेप                             |
| महाराप्ट्री     | मरहट्टी                 | मराठी               | महाराप्ट्र देश की<br>रहने वाली स्त्री |
|                 |                         |                     |                                       |

|                                                                                 |                                                                                        |                                                                       | <i>33</i> <b>9</b>                                                                                        |
|---------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| सं०                                                                             | সা৹                                                                                    | हि०                                                                   |                                                                                                           |
| महालय                                                                           | महाल (दे)<br>महालय<br>महासउण (दे)<br>महासद्दा (दे                                      | महाल<br>महाला<br>महासुन                                               | <b>भ्रर्थ</b><br>जार, उपपत्ति<br>वड़ा श्रालय<br>उल्लू                                                     |
| महिका<br>महेच्छा<br>महेच्छा<br>महोत्सव<br>मांसल<br>मांसल                        | महिन्छ<br>महिन्छा<br>महिन्छा<br>महूसव<br>महोन्छ्य<br>मंसल<br>मंगलिञ्ज<br>मंगलीग्र      | महासदा<br>महिया<br>महिछा<br>महिछा<br>महूसव<br>महोछ्य<br>मंसल<br>मंगली | शिवा, श्रुगाली<br>कुहरा, धुंघ<br>महत्वाकांक्षी<br>महत्त्वाकांक्षा<br>वड़ा उत्सव<br>पीन, पुष्ट<br>मंगल-जनक |
| मञ्जित्ह<br>मात<br>मानुलिङ्गा  <br>मानुलिङ्गी  <br>मानु<br>मानुगृह<br>मानुग्वसा | मंजिट्ठ<br>माय<br>माउ  <br>माउलिंगी  <br>माइ<br>माइघर<br>माउसिग्रा<br>मउसी<br>मातिग्रा | मजीठ<br>माया<br>माउलिंगा<br>माई<br>मेंहर<br>माउसी  <br>मौसी           | मजीठ रंग वाला<br>समाया हुन्ना<br>विजौरे का पेड़<br>माता<br>माता का घर<br>मां की बहिन                      |
| मार्ग<br>मार्गण<br>नार्गशिर(मार्गशीर्प<br>नार्गशिरी                             | मामिया   (दे)<br>मामी  <br>मगग                                                         | मामी, माई<br>मग<br>माँगन<br>मंगसिर<br>मंगसिरी                         | मामा की वहू<br>रास्ता<br>खोज, माँग<br>मास-विशेष<br>मँगसिर मास                                             |
| नागित<br>माजेन<br>माजीर<br>माजित                                                | मग्गिश्च<br>मज्जण<br>मंजर<br>मज्जिस                                                    | मांगा<br>मंजन, मांजन<br>मांजर, मांजरा<br>मांजा                        | की पूर्णिमा<br>१ अन्वेपित<br>२ माँगा हुत्रा<br>साफ करना,शुद्धि<br>मंजार, विलाव<br>साफ किया च्या           |

| सं०           | সাত           | हि०             | श्चर्य                        |
|---------------|---------------|-----------------|-------------------------------|
| मार्दलिका     | मद्दलिश्र     | मंदलिया, माँदली | मृदंग बजानेवाला               |
| मालिक         | मालिश्च       | माली .          | माली, एक जाति<br>विशेष        |
| मालिन्        | मालि          | माली            | माली, पुष्प-<br>व्यवसायी      |
| मालिनी        | मालिएी        | मालिन           | माली की स्त्री                |
| मालूर         | मालूर, माऊर   | मालूर           | कपित्य, कैथ का<br>वृछ         |
| माष           | मास           | मास             | उड़द                          |
| मास           | माह           | माह             | महीना                         |
|               | मित्तल (दे)   | मीतल            | कन्दर्प, काम                  |
| मित्र         | मित्त         | मीत             | दोस्त                         |
|               | मिरिश्रा (दे) | मिरी, मिरिया    | कुटी, भौंपड़ी                 |
| मिरिच         | मिरिग्र       | मिर्च, मिरच     | मिरच, मिर्च                   |
| मिलित         | मिलिअ         | मिला            | मिला हुग्रा                   |
| मिश्र         | मिस्स         | मिस्स           | पूज्य                         |
| मिश्र         | मीम           | मीसा            | मिश्रित                       |
| मिश्रित       | मीसिय         | मिस्सी,मिस्सा   | संयुक्त, मिलाया<br>हुन्ना     |
| मिप           | मिस           | मिस             | बहाना, छल                     |
| मिष्ट (मृष्ट) | मिट्ठ         | मीठा            | मघुर ं                        |
|               | मिसमिस (दे)   | मिसमिस          | श्चत्यन्त चमकना               |
|               | मुकलाव (दे)   | मुकलावा         | मिजवाना                       |
| मुकुट         | मउड           | मौर             | किरीट                         |
| मुकुर         | मउर           | मउर, मौर        | दर्पग                         |
| मुकुल         | मचल           | मोर, बीर        | थोड़ी विकसित<br>कली           |
| मुकुलन        | मउलण          | मोलन, वौरन      | १ कलीका<br>स्रिलना<br>२ संकोच |
| मुकुलित       | मउलिग्र       | मौल्या          | १ मुकुल-युक्त<br>२ संकुचित    |
| मुख           | मुह           | <b>मु</b> रेंह  | मुँह                          |

| सं०               | प्रा०              | हि०                    | श्रर्थ                                     |
|-------------------|--------------------|------------------------|--------------------------------------------|
| मुञ्ज             | <b>मु</b> ंज       | म्ँज                   | तृएा-विशेष<br>जिसकी रस्सी<br>वनाई जस्ती है |
| मुण्ड             | मु <sup>•</sup> ंड | म्र्ंंड                | मस्तक, सिर                                 |
| मुण्डन            | मुंडण              | म <mark>ू</mark> ंड़न  | केणों का ग्रपनयन                           |
| मुण्डित           | मुं डिग्न          | मुंडा                  | मुण्डन-युक्त                               |
| मुद्ग             | मुग्ग              | म्रंग                  | घान्य-विशेष                                |
| मुद्गर            | मोग्गर             | महेगर                  | मोगर, मोगरा                                |
| मुद्रा            | मुद्दा             | मूंद                   | १ मोहर. छाप<br>२ ग्र <sup>*</sup> गूठी     |
| मुद्रित           | सुद्दिग्र          | मूंदा                  | जिस पर मोहर<br>लगाई गई हो                  |
| <b>मु</b> पित     | मुसिय              | मुस्या, मुंसा          | चुराया हुग्रा                              |
| मुष्क             | म <del>ुव</del> ख  | मरेख                   | १ ग्रण्ड-कोश<br>२ चोर, तस्कर               |
| मुप्टि            | मुद्धि             | मूँठ, मुट्ठी           | मुट्टी, मुक्का                             |
| मुस्त             | मुत्थ<br>मुत्थ     | ू / ॐ<br>मोथा          | मोथा                                       |
| मूत्र             | मुत्त              | मूत                    | पेशाव                                      |
| मूल               | मूल                | <br>मूर                | जड़                                        |
| मूलक              | मूलग }<br>मूलय }   | मूला                   | कन्द-विशेष, मूली                           |
| मूलिका  <br>मूली  | मूलिगा  <br>मूली   | मूली                   | क्षोपघि-विशेप                              |
| मूपक              | मूसग  <br>मुसय     | मूसा                   | चूहा                                       |
| मृग               | मय }<br>मिग        | मय<br><sub>मिग</sub> } | हरिएा                                      |
| मृगाङ्क           | मयंक }<br>मयंग }   | मयंक }<br>मयंग }       | चन्द्र, चाँद                               |
| मृगी              | मई, मगी            | मई, मगी                | हरिणी                                      |
| मृगेन्द्र<br>**** | मइंद               | मइंद                   | सिंह                                       |
| मृज्              | मज्ज               | माँज                   | साफ करना                                   |
| मृणालिका          | मुणालिग्रा         | मुनाली, मगाली          | कमलिनी                                     |

|                  |                         | •                      |                 |
|------------------|-------------------------|------------------------|-----------------|
| सं०              | সা৹                     | हि०                    | श्रर्थ          |
| मृत              | मुश्र<br>मड, मय         | मुख्रा <b>,</b><br>मरा | मरा हुग्रा      |
| मृतक             | मडय                     | म्डा, मरा              | मुर्दा          |
| मृतगङ्ग <b>ा</b> | मयंग                    | मयंगा                  | जहां पर गंगा का |
|                  |                         |                        | प्रवाह रुक गया  |
|                  |                         |                        | हो वह स्थान     |
| मृति             | मइ                      | मइ,मरी (संज्ञा)        | मौत, मरग        |
| मृत्तिका         | मित्तिश्रा,मिट्टिग्रा   | मिट्टी                 | मिट्टी          |
| मृत्यु           | मिच्चु                  | मीचु                   | मौत, मरगा       |
| मृद्             | मद्द, मल                | मद्द, मल               | १ चूर्ण करना    |
|                  |                         |                        | २ मसलना         |
| <i>े</i> }मृषा   | मुसा                    | मुसा                   | मिथ्या          |
| /मेखला           | मेहला                   | मेहला                  | करधनी           |
| मेघ              | मेह                     | मेह                    | बादल            |
| मेचक             | मेग्रय                  | मेया                   | काला            |
| मेढ्र            | मेंढ                    | मेंढ़ा                 | मेंढ़ा, मेष     |
| मेदपाटक          | मेग्रवाहय               | मेवाड़                 | मेवाड़ प्रदेश   |
| मेदिनी           | मेइणि }<br>मेइणी }      | मेइनी                  | पृथ्वी          |
| मेरा             | मेरा                    | मेरा, मेर              | तृगा-विशेष,     |
|                  | 2                       | •                      | मुञ्ज की सलाई   |
| मेलक             | मेलाविस्र               | मेला -                 | मिलाया ——       |
| मेलित            | मिलिय                   | मेल्या<br>С            | मिला            |
|                  | मेहर (दे)               | मिहर, मेहर             | गाँव ।          |
|                  | मेहरिया } (दे)<br>मेहरी | मेहरिया }<br>मेहरी     | या              |
| मैथुन            | मेहुण<br>मेहुण्य        | मेहुन }<br>मेहुना      |                 |
| मोघ              | मोह                     | •                      |                 |
| मोरी             | मोरी                    |                        |                 |
| <del>-</del> *   |                         |                        |                 |

| सं०      | সা•            | हि०             | प्रर्थ            |
|----------|----------------|-----------------|-------------------|
| मोप      | मोस            | मोस             | १ चोरी            |
|          |                |                 | २ चोरी का माल     |
| मोपण     | मुसण           | मुसन, म्सना     | चोरी              |
| मौक्तिक  | रू<br>मृतिश्र  | मोती<br>मोती    | मोती              |
| मौखर     | मोहर           | मोहर            | निष्फल, निरर्धक   |
| मौन      | म्र्ण          | मून, मौन        | चुप्पी            |
| मौलि     | ग उली<br>म उली | म्हौर           | १ किरीट           |
| *****    | , , , ,        | Q               | २ चोटी            |
|          |                |                 | ३ अशोक वृक्ष      |
| म्रक्ष   | चोप्पड 🕇       | चपड <b>ी</b>    | स्निग्ध करना      |
|          | मक्ख 📗         | चुपड़ ]<br>माख_ | घी-तेल वगैरह      |
|          |                |                 | लगाना, माखना      |
| यकृत्    | जग             | जिगर            | पेट की दक्षिए।    |
| •        |                |                 | ग्रन्थि           |
| यक्ष     | जक्ख           | जाख             | व्यन्तर देवों की  |
|          |                |                 | एक जाति           |
| यक्षणी   | जक्खिणी        | जाखिनी          | यक्ष-योनिक स्त्री |
| यजन      | जयगा           | जयन             | पूजा              |
| यत्      | <b>ज</b>       | जो              | जो, जो कोई        |
| यतन      | जयण            | जयन, जतन        | यत्न              |
| यत्र     | जत्य, जिंह     | जहाँ            | जहाँ, जिसमे       |
| यन्त्र - | जंत            | जंत, जंतर       | कल, मशीन          |
| यम       | जम             | जम              | श्रहिंसादि पाँच   |
|          |                |                 | महाव्रत           |
| यमनः     | जमावगा         | जमाना           | नियन्त्रण करना    |
| यमुना    | जउग्ग          | जउना, जमुना     | नदी विशेष         |
| यव       | जव, जउ         | <b>নী</b>       | श्रन्न-विशेष      |
| यवन      | जवरा           | जवन             | म्लेच्छ देश-विशेष |
| यवनिका   | जविएाआ         | जवनिया          | परदा              |
| यवनी     | जवणी           | जवनी            | परदा, पट          |
| यवास     | जवास           | जवासा           | वृक्ष-विशेष       |
| यण्टि    | लट् <u>टि</u>  | लाठी            | लाठी, लक्ड़ी      |
| यासी     | जक्खी          | जाखी            | लिपि-विशेष        |

सं०

সাত

| (1)          | ***               | .6.              | • • •                      |
|--------------|-------------------|------------------|----------------------------|
| याग          | जाग               | जाग, जग          | यज्ञ, होम                  |
| यात्रा       | जत्ता             | जात              | देशाट <b>न</b>             |
| यादृश        | जइस,जारिस         | जैसा             | <b>जै</b> सा               |
| यान          | जाण               | जान              | वारात                      |
| यान          | जाण               | जान              | रथादि वाहन                 |
| यान्त्रिक    | जंतिग्र           | <b>जं</b> ती     | यन्त्र कर्म करने           |
|              |                   | •                | वाला                       |
| याम          | जाम               | जाम              | प्रहर, तीन घण्टे           |
|              |                   |                  | का समय                     |
| यामिक        | जामिग             | जामी, जामिग      | पहरेदार                    |
| यामिनी'      | जामिएाी           | जामिनी           | रात्रि, रात                |
| यावक         | जावय              | जावा             | लाख का रंग                 |
| यावत्        | जेत्तिअ           | जेता             | जितना                      |
| •            | जेत्तिल ।         | जित्ता           |                            |
| यावनी        | जवणी              | जवनी             | यवन की स्त्री              |
| युक्त        | जुत्त             | जुत              | सहित, मिलाहुश्रा           |
| युग          | जुग               | जुग              | काल-विशेष                  |
| युगल<br>युगल |                   | ज्यल ।           | युग्म                      |
| 9            | जुग्रल  <br>जुगल  | जुगल             | •                          |
| युत          | जुम्र             | जुअ              | जुड़ा, मिला, युक्त         |
| युतयुत       | जुग्रजुग्र (ग्रप) | जुग्रा-जुग्रा    | जुदा-जुदा                  |
| •            |                   |                  | श्रलग-श्रलग                |
| युद्ध        | जुज्भ             | जुद्ध            | लड़ा <b>ई</b>              |
| युघ्         | जुज्भ             | जूभ              | लड़ाई करना                 |
| युधिष्ठिर    | जहिद्धिल          | जहठ्ठर           | पाण्डु राजा का             |
|              |                   |                  | जेष्ठ-पुत्र                |
| युवति        | जुवइ<br>          | जुवइ             | तरुणी                      |
| युवन्        | जुव               | जुवा             | जवान                       |
| युष्मदीय     | तोम्हर(श्रप)      | तुम्हारा<br>जः ज | तुम्हारा<br>चै भर सीवः     |
| यूका         | ज्र्श्रा          | जूं, जू          | जूँ, क्षुद्र-कीट-<br>विशेष |
| यूथिका       | जूहिया ।          | जूही  <br>जूही   | लता–विशेष                  |
| यूथी (       | जूहिया<br>जूही    | जूही             |                            |
| •            |                   |                  |                            |

हि॰

| #o         | সা৹                    | हि०       | भ्रयं           |
|------------|------------------------|-----------|-----------------|
| योक्य      | जोत्त ।                | जोता      | जोता, रस्सी या  |
| योक्त्रक । | जोत्तम ।               |           | चमड़े का तस्मा  |
|            |                        |           | पट्टा           |
| योग        | जोग                    | जोग       | व्यापार, मन     |
| योगिन्     | जोइ                    | जोइ       | योगी            |
| योगिनी     | जोइगी                  | जोइनी     | जोगिनी          |
| योगीश      | जोईस                   | जोईस      | योगीश           |
| योजन       | जोश्रग                 | जोजन      | परिमारा-विशेष,  |
|            |                        |           | चार कोस         |
| योजना      | जुंजण                  | जोजना     | युक्ति          |
| योघ        | जोह                    | जोह, जोघा | योद्धा          |
| योपित्     | जोसिम्रा               | जोसिश्रा  | स्त्री, महिला   |
| यौवन       | जोव्व <b>रा</b>        | जोवन      | जवानी           |
|            | रउताि्गया (दे <b>)</b> | रौतानिया  | रोग-विशेष,पामा  |
|            | रक्खवाल (दे)           | रखवाल     | रक्षा करने वाला |
| रक्त       | रत                     | राता      | लाल रंग         |
| रक्षक      | रक्खग्र ।              | रखा, राखा | रक्षरा-कर्त्ता  |
|            | रक्खग                  | रखग       | }               |
| रक्षस      | रक्खरा                 | राखन      | रक्षा, पालन     |
| रचन        | रयगा                   | रयन       | निर्माता        |
| रजन        | रयरा                   | रॅंगना    | रॅंगना          |
| रजनी       | रयणी                   | रैनि      | रात्रि          |
| रज्जु      | লज्जु                  | लेजू      | रस्सी           |
| रट्        | रड                     | रड़       | रोना, चिल्लाना  |
| रटन        | रडग                    | रड़न      | चीस,चिल्लाहट    |
|            | रड्ड (दे)              | रड़ा      | खिसक कर गिरा    |
|            |                        |           | हुग्रा          |
| रण्डा      | रंडा                   | राँड      | रांड, विघवा     |
| रति        | रइ                     | रइ        | काम-क्रीड़ा     |
| रतीम्बर    | रईसर                   | रईसर      | कामदेव          |
| रत्न       | रयण                    | रयन       | मािएक्य आदि     |
|            |                        |           | बहुमूल्य पत्यर  |
| रष         | रह                     | रह        | यान-विशेष       |

| सं०            | সা•                | हि०             | स्रयं                 |
|----------------|--------------------|-----------------|-----------------------|
| रथाङ्ग         | रहंग               | रहंग            | चक्रवाक,पहिया         |
| रदन            | रयंग               | रयन             | दांत, दशन             |
| रद्ध (राद्ध)   | रद्ध               | राँघा           | रांघा हुग्रा, पक्व    |
| रघ् (राघय्)    | रंघ                | राँघ            | रांधना, <b>प</b> काना |
| रन्तृ          | रमिर               | रमक,रमेक        | रमगा करने वाला        |
| रन्धन (राधन)   | रंघण               | रांधन, रांधना   | रौधना, पकांना         |
| ·              | रप्फडिग्रा (दे)    | राफड़ी, रफड़िया | गोघा, गोह             |
|                | रब्बा (दे)         | राव             | राव, यवागू            |
| रमसा           | रहसा               | रहसा            | वेग से                |
| रमणीय          | रमिगिज्ज           | रमनीज, रमनी     | सुन्दर                |
| रवि            | रइ                 | रइ              | सूर्यं                |
| रिमम           | रस्सि              | रस्सी           | १ किरण,               |
|                |                    |                 | २ रस्सी               |
|                |                    |                 | ३ जेवड़ी              |
| रसना           | रसणा               | रसना            | जीभ                   |
|                | रह (दे)            | रह              | रहना                  |
|                | रहण (दे)           | रहन             | रहना, निवास           |
| रहन            | रहण                | रहन             | १ त्याग, २ विराम      |
| रहस्           | रह                 | रह, रहसि        | १ एकान्त              |
|                |                    | •               | २ गोप्य               |
| रहस्य          | रहस, रहस्स         | रहस             | गुह्य                 |
| रहित           | रहिश्र             | रहिय, रहा       | परित्यक्त, वर्जित,    |
|                |                    |                 | शून्य                 |
| राजक           | राणय               | रागा            | ं छोटा राजा           |
| राजकुल         | राउल               | रावल            | राजा का वंश           |
| राजकुलिक       | रा <b>जलिय</b>     | राउली           | राजकुल संबंघी         |
| राज <b>न्</b>  | राइ, राय           | राय             | राजा                  |
| राजपुत्र       | राउत्त             | रावत            | राजपूत                |
| राजि           | राइ                | राइ             | राई                   |
| राजिका         | राइश्रा<br>राइगा } | राई             | राई, राई का गाछ       |
| राज़ि <b>त</b> | छिजिम              | <b>छा</b> जा    | <u>शोभित</u>          |
| राज्य          | रज्ज               | राज             | शासन                  |

| सं०              | प्रा०                 | हि•                     | ध्रर्य                                        |
|------------------|-----------------------|-------------------------|-----------------------------------------------|
| राज्ञिका         | राणिक्षा              | राणी, रानी              | रानी                                          |
| रात्रि           | रत्ति                 | रात                     | निशा                                          |
| राघ              | राह                   | राह                     | १ वैशाख मास                                   |
|                  |                       |                         | २ वसन्स ऋतु                                   |
| राघा             | राहा                  | राहा                    | गोपी                                          |
| राधिका           | राहिग्रा<br>राही      | राहिया }<br>राही        | एक प्रघान गोपी                                |
| राल'             | राल                   | राल                     | घान्य विशेष,                                  |
| रालक             | रालग <b>ु</b><br>रालय |                         | एक प्रकार की<br>कङ्गु                         |
|                  | राला (दे)             | राला                    | प्रियुंग, माल-<br>कौंगनी                      |
| राव              | राउ, राव              | राव, रव                 | रोला, कलकल                                    |
| राप्ट्र          | रहु                   | राठ                     | देश                                           |
| राष्ट्रिय        | रद्विश्र              | राठी                    | देश-सम्बन्धी                                  |
| रास<br>रासक]     | रास<br>रासग           | रास, रासा               | एक प्रकार का<br>नृत्य                         |
| रासम             | रासह                  | रासह                    | गर्दम                                         |
| रिक्त            | रिक्क, रित्त          | रीता                    | खाली                                          |
| रिवय             | रित्थ                 | रित्थ                   | घन, द्रव्य                                    |
| रिङ्ग<br>रिङ्गण] | रिग, रिग्ग<br>रिगरा   | रिंग<br>रेंगना<br>रेंगन | रॅगना, चलना                                   |
| रिङ्गित          | रिंगिम्र              | रैंगा, रिंगि            | रेंगना                                        |
|                  | रिछोली (दे)           | रिछोली,रिछोली           | पंक्ति                                        |
| स्पु             | रिउ, रि <b>वु</b>     | रिउ                     | शत्रु                                         |
| रिष्टा           | रिट्ठा                | रीठ, रीठा               | १ महाकच्छ विजय<br>की राजधानी<br>२ मदिरा, दारू |
| रिष्टि           | रिट्ठि                | रीठि                    | खड्ग                                          |
| रीति             | रीइ                   | रीइ                     | प्रकार, ढंग                                   |
| रोरी             | रीरी                  | रोरो                    | <b>घातु-विशेष,</b> पीतल                       |
| रिच              | रुइ                   | रुइ                     | श्रनुराग, प्रेम                               |

| सं०          | সা০                        | हि०                          | શ્રર્ય                           |
|--------------|----------------------------|------------------------------|----------------------------------|
| रुचिर        | रुइर                       | रुइर                         | सुन्दर, मनोरम                    |
| रुञ्च        | रुं च                      | रुं छ                        | रुई से उसके बी                   |
|              |                            |                              | को भ्रलग करने                    |
|              |                            |                              | की ऋिया                          |
| रुण्ड        | रुं ड                      | रुंड, रूंंड                  | विना सिर का                      |
|              |                            |                              | घड                               |
| रुद्         | रुग्र                      | रोम्र                        | रोना                             |
| रुदती        | रुभ्र ती                   | रोअती                        | वल्ली-विशेष                      |
| <b>रुद्ध</b> | <b>চ</b> ঘিস্ত             | रुँवा                        | रोका हुआ                         |
| रुद्र        | रुद्द                      | रुद्द                        | महादेव, शिव                      |
| रुष्ट        | रुट्ट, रूसिग्र             | रूठा, रूसा                   | रोष-युक्त                        |
| रुक्ष        | लुक्ख                      | लूखा, रूखा                   | रूखा                             |
| रुत          | रूश्र                      | रूग्र, रूई                   | रुई, तूला                        |
| रूपक         | रूग्रग }                   | रुपया                        | रुपया, सिक्का                    |
|              | रूग्रग }                   | •                            |                                  |
| रूपकार       | रूवग 🕽                     |                              | - e                              |
| रूपिन्       | रूग्रार<br>रूपि            | रूग्रार<br>—                 | मूर्ति बनाने वाल                 |
| रूप          |                            | रूपी<br>                     | शौनिक, कसाई<br>                  |
| <b>* 1</b>   | रूप्य, रुप्पय<br>रूवि (दे) | <b>रुपया</b>                 | चाँदी, रजत                       |
| रेखा         | राव (द)<br>रिक्खा, रेहा    | रूवी<br><del>रिक्स केन</del> | म्राक का पेड़<br>                |
| •            | रेक्लि (दे)                | रिखा, रेहा<br>केन केन        | लकीर<br>रेज सम्बद्ध              |
| •            | रेविलिग्रा (दे)            | रेल, रेला<br>रेवली           | रेल, प्रवाह                      |
|              | (4)                        |                              | ्रवालुकापर्त, घूल<br>का श्रावर्त |
| रोग          | रोक                        | रोग्र, रोव                   | की भारी<br>बीमारी                |
| रोचन         | रोग्रग                     | रोयन                         | गोरोचन                           |
| रोचना        | रोबणा                      | रोवना                        | गोरोचन                           |
| रोदन         | रुअण,रुवण                  | रोवन                         | रुदन, रोना                       |
|              | रोवगा,                     |                              | ,                                |
| रोप          | रोव                        | रोप                          | पौघा                             |
| रोपण         | र पण                       | रूँपन, रोपना                 | रोपना .                          |
| रोमन्य       | रोमंथ                      | रौंय                         | पगुराना, चबी                     |
|              |                            |                              | हुई वस्तु का पुनः                |
|              |                            |                              | ਕਤਾਬਾ                            |

|                                        |                                                                            | 307                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|----------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| সা৹                                    | हि०                                                                        | भ्रयं                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| रोल (दे)<br>रोलंब                      | रोल                                                                        | कलह                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|                                        |                                                                            | भ्रमर, मधुकर                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|                                        |                                                                            | गुस्सा                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| लउड 🏻                                  | लकड़ 7                                                                     | गुस्सा<br>लकड़ी                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| लक्ख                                   | लाख                                                                        | संख्या-विशेष,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| लक्खण                                  | लक्खन 🍞                                                                    | सौ-हजार<br>लच्छिन                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| लच्छन <b>्र</b><br>ल <del>क</del> ्खरा | लच्छिन_<br>लखन, लाखन                                                       | श्रीराम के छोटा                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| ल च्च्छी                               | ^                                                                          | माई                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| लक्ख                                   | लच्छा, लाछा<br>लक्ख                                                        | संपति, वैभव<br><sup>पहचानने</sup> योग्य                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| लग्ग ]<br>लग्गगा_                      | लाग ]                                                                      | न्द्रशाम याग्य<br>लक्षण<br>संबद्ध                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| _<br>लङ्ग्र                            | <del>-</del>                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|                                        | लहु                                                                        | त्तगा हुग्रा<br>छोटा, तु <del>च</del> ्छ                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|                                        |                                                                            | <b>G</b> ,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| लंघण                                   | हलका<br>लांघन <b>ा</b>                                                     | हलका<br>श्रतिक्रमण                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|                                        | लंच, लाँच                                                                  | मुर्गा                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| लह्विय (दे)<br>लड्डुअ <b>⊺</b>         | लाड़<br>लाड़<br>लड्हु                                                      | रिक्ष्वत<br>लाड़, दुलार<br>लड्ड्र, मोदक                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| लड्डुयार<br>लद्द (दे)<br>लद्द्या (दे)  | लडुग्रार<br>लाद<br>लादन<br>लीद                                             | लड्डू वनानेवाला<br>मार भरना<br>वोभा<br>घोड़े, हाथी श्रादि<br>की विष्टा                                                                                                                                                                                                                                                           |
|                                        | रोल (दे) रोलंब रोस रुसण,रोसगा लग्ज लक्ख लक्ख लक्ख लक्ख लक्ख लक्ख लक्ख लक्ख | रोल (दे) रोल रोलंव रोस रोस रोस रूसण,रोसएा रोसन,रूसना लउड   लकड़   लकड़ं   लक्ख लकड़ं   लक्खन   लिखन   लक्खा लक्खन लिखन   लिखन   लक्खा लागा लगाए। लगान लगाए। लगान लगाण लगाण लगाण लगाण लगाण लगाण लगाण लगाण |

| सं०                                     | प्राव            | हि०                            | स्रर्थ                              |
|-----------------------------------------|------------------|--------------------------------|-------------------------------------|
| ल <b>भ्</b>                             | लम, लह           | लह                             | प्राप्त करना                        |
| लमन                                     | नहण              | लहन, लहना                      | लाम, प्राप्ति                       |
| ललाट                                    | गाडल]<br>गाडाल]  | लिलाट ] <sub>ः</sub><br>नलाट ] | भाल, ललाट                           |
| ननाटिका                                 | ग्रहालिश्रा      | नलाटी                          | ललाट-शोभा                           |
| ललित                                    | ललिग्र           | लाल्या                         | भोमा-युक्त                          |
| ललिताः                                  | ललिया            | लली                            | एक पुरोहित स्त्री                   |
| लल्ल                                    | लल्ल             | लल्ल                           | श्रव्यक्त श्रावाज                   |
|                                         |                  |                                | वाला                                |
|                                         | लल्ल (दे)        | लाल, लल्ला                     | १ स्पृहा वाला                       |
|                                         |                  |                                | २ न्यून, अचूरा                      |
| लवक                                     | लवस              | लवा, लाव                       | गोंद, लास                           |
| लवङ्ग                                   | लवंग             | लोंग                           | वृक्ष-विशेष का                      |
| • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • |                  |                                | फल                                  |
| लवण                                     | लूग<br>लोग )     | लूण<br>लौन, नौन ]              | नमक •                               |
| लवल                                     | लंडल, लंबल       | <b>नौ</b> ल                    | ् पुष्प-विशेष                       |
| सवितृ                                   | लाविर            | लावा                           | काटने वाला                          |
| लशुन                                    | लसुरा            | ल्हसन                          | ल्ह्सन,कन्द-विशेष                   |
| ला                                      | ते, लय           | से                             | लेना,ग्रहण करना                     |
| लाक्षा                                  | लक्खा            | लाख                            | लाख, चपड़ा                          |
|                                         | लाग (दे)         | लाग                            | चु गी, एक प्रकार<br>का सरकारी टैक्स |
| लाङ्गल                                  | गांगर  <br>गांगल | लाँगर (नांगल)                  | हल, जिससे खेत.<br>बोया श्रोर जोता   |
|                                         |                  |                                | जाता है                             |
| लाङ्ग <b>लि</b> न                       | ग्ांगलि          | लंगली                          | वलमद्र, हली                         |
| लाङ्ग्रल                                | णांगूल           | लंगूर                          | पुच्छ, पूँछ                         |
| लाङ्ग लिन                               | णांगूलि          | <b>छंगू</b> री                 | लम्बी पूँछवाला                      |
| " AR"                                   | **               |                                | वानर                                |
| लाटी                                    | लाडी             | लाडी                           | लिपि-विशेष                          |
| लाल <b>य्</b>                           | लाल              | नान                            | स्नेह-पूर्वक पालन                   |
|                                         |                  |                                | करना                                |

| • •             |                               |                           |                               |
|-----------------|-------------------------------|---------------------------|-------------------------------|
| सं०             | <b>সা</b> ৹                   | हि०                       | श्चर्य                        |
| लावणिक          | लोणिय                         | लोनी                      | लवण-युक्त                     |
| नासक            | चासक<br>लासग                  | लासा                      | रास गाने वाला                 |
| <b>लास्य</b>    | लास                           | न्त्रास                   | नृत्य, नाच                    |
| लिक्षा          | लि <b>क्खा</b>                | र्लीख                     | छोटी जूं                      |
| लिप्त           | लित्त, लिप्प                  | लेप, लीप                  | लेपयुक्त,<br>संवेष्टित        |
|                 | लिवोहली (दे)                  | निवोली                    | निम्ब-फल                      |
| लुञ्ब           | लुंच                          | लूंच,नूंच,नौंच            | वाल उलाड्ना                   |
| <b>लु</b> ञ्चित | लु चिग्र                      | लूँचा,नूँचा,नौंचा         | केश रहित                      |
|                 |                               |                           | किया हुआ,मुण्डित              |
| लुट्            | सोट्ट                         | नोट                       | लोटना                         |
| लुठन            | लुढन                          | लुढना, लुढ़कन             | लुढ़कना, लेटना                |
| चुण्ट्          | लु <sup>ं</sup> ट             | लूट                       | लूटना                         |
| लुण्टन          | लुंटएा                        | लूटन                      | लूट                           |
| <b>लुम्बो</b> ् | लुंबी                         | लुंबी, लूंबी              | फलों का गुच्छा                |
| स्              | लुएा                          | जुन                       | छेदना,काटना                   |
| लूता            | लूग्रा                        | खूबा                      | १ वातिक रोग                   |
|                 |                               |                           | विशेष                         |
| _               |                               |                           | २ मकड़ी                       |
| नेप्टु          | लेष्ठ )                       | लेढु                      | रोड़ा,ईंट-पत्थर               |
|                 | लट्ट }                        | लेढुया                    | धादि का दुकड़ा                |
| से ट            | लेठुग्र ।<br>=                | <b>5</b>                  | _                             |
| लेह<br>लोक      | लेह                           | लेह                       | चाटन                          |
| लोचन            | लोग, लोग्र<br><del>जोजन</del> | लोग, लोय                  | लोग<br>                       |
| \(\daggama\)    | लोझरा<br>स्रोट (दे)           | लोयन                      | ग्रांख<br>चेन्से च च्या       |
| लोप्त           | लोट (दे)<br>लोत्त             | सोढ़ा<br>स्रोत            | पीसने का पत्थर<br>चोरी का माल |
|                 | सारा<br>सोमसी (दे)            | लात<br>लोमसी              | चाराका माल<br>ककड़ी           |
| संष्ट           | •                             |                           | _                             |
| सोहकार          | लोट्ट, लु <u>ड</u><br>लोहार   | लोड़, रोड़,रोड़ा<br>स्वया | ढेला<br><del></del>           |
|                 | , iiei (                      | लुहार                     | जुद्दार, लोहे का              |
| लोहित<br>-      | लोहि <b>द</b>                 | नोही                      | काम करने वाला<br>चान नंग      |
| `               | anga                          | 2161                      | साल रंग                       |

| सं∘           | সা <i>ত</i>                           | हि०                                     | ध्रयं            |
|---------------|---------------------------------------|-----------------------------------------|------------------|
| ल <b>ो</b> ही | लोही                                  | लोही                                    | लोहे का बना      |
|               | •                                     | •                                       | हुया भाजन-       |
|               |                                       |                                         | विशेष, करास      |
|               | वइंगण (वाइंगण)(दे                     | ) बैंगन                                 | बैंगन            |
|               | वक्खार (दे)                           | ,<br>बखार,बखारी                         | अन्नादि मरने का  |
|               | , , , , , , , , , , , , , , , , , , , | • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • | मकान, गोदाम      |
| वक (बङ्क)     | वंक                                   | बाँका।                                  | टेढ़ा, तिरछा     |
| वक्षस्        | वक्ख, वच्छ                            | बाछ,                                    | छाती, सीना       |
| •             | वंग (दे)                              | वंग                                     | वृन्ताक, भंटा    |
| <b>च</b> न    | वयण                                   | वयन                                     | उक्ति, कथन       |
|               | वंजर (दे)                             | वंजर, वांजर                             | नीवी,कटि-वस्त्र  |
| वञ्जुला       | वंजुला                                | वजुल, बाँजुल                            | १ अणोक वृक्ष     |
|               |                                       |                                         | २ वेतस वृक्ष     |
| वट            | वड                                    | बङ्                                     | बढ़ का पेड़      |
| वटक           | वडग                                   | वड़ा                                    | खाद्य-विशेष,बड़ा |
|               | वट्ट (दे)                             | वाट(वाटका)                              | प्याला .         |
|               | वड्डिग्रा (दे)                        | बद्दी, वाढी                             | कूपतुला, ढेंकली  |
| विंगाज        | विंग<br>विंगिग्र                      | बनिया                                   | वनिया            |
| वण्ट, वण्टन   | वण्ट, नंठरा                           | बंट, वाँटना                             | वाँटना, विमाजन   |
| वत्स          | वच्छ .                                | बाछ                                     | बछड़ा            |
| वद्           | <b>व</b> ज्ज                          | वाज                                     | वजना             |
| वदन           | वयण                                   | वयन                                     | मुख              |
| वदितृ         | वज्जणग्र                              | वजाऊ                                    | वजने वाला        |
| वघू           | बहू                                   | बहू                                     | वहू, भार्या      |
| वघूटिका       | बहुलिश्रा                             | वहुरिया                                 | म्रल्प वय वाली   |
|               |                                       |                                         | स्त्री           |
| वरन           | वरागा                                 | वनन                                     | वछड़े को उसकी    |
|               |                                       |                                         | माता से मिन्न    |
|               |                                       |                                         | दूसरी गौ से      |
|               |                                       |                                         | लगाना            |
| वनीपक         | व <b>ि</b> एस <b>य</b>                | वनीया (वनिया)                           | मिखारी           |
| वन्ध्या       | वं मा                                 | वांभा                                   | अपुत्रवती-स्त्री |

श्रर्थ

| ाह्म्स | का | तस्व | शब्दावला |
|--------|----|------|----------|
|        |    |      |          |

मं ०

সাহ

| दपन             | ववगा                    | वोना          | ग्रनाज का बोना    |
|-----------------|-------------------------|---------------|-------------------|
| वर              | वर                      | वर            | १ पति             |
|                 |                         |               | २ वरदान           |
| वरटा            | वरडा }                  | वर्र          | तैलाटी, कीट-      |
| •               | वरडी Ј                  | •             | विशेष             |
| वरत्रा          | वरत्ता                  | वरत, वर्त     | रज्जु, रस्सी      |
| वरला            | वरला                    | वरला          | हंसी, हंस पक्षी   |
|                 |                         |               | की मादा           |
| वराट            | वराड 🕽                  | वरार          | दक्षिए। का बरार   |
| वराटक           | वराडग 👌                 |               | नामक प्रसिद्ध देश |
|                 | वराहय )                 |               |                   |
| वराटिका         | वराडिया                 | वराड़ी        | कौड़ी             |
| वरिष्ठ          | वरिट्ठ                  | वरिठ          | अति-श्रेष्ठ       |
| वर्ज            | वज्ज                    | वाज, वाभ      | रहित, वर्जित      |
| वर्णिका         | वन्निआ                  | वानी, वानगी   | नमूना, तरह-       |
|                 |                         |               | तरह के नमूने      |
| वर्तक           | वट्टय                   | वतक           | पक्षी-विशेष       |
| <b>यति</b>      | वट्टि                   | वत्ती. वाती   | दीपक में जलने     |
|                 | ,                       |               | वाली बाती         |
| वतिका           | वट्टिया                 | वत्ती         | दीप बत्ती         |
| वर्तुं ल        | वट्टुल                  | बटुल          | वृत्ताकार         |
| वत् <b>मंन्</b> | वट्ट, वट्टा             | वाट           | मार्ग             |
| वर्षन           | वड्ढवस                  | वड्ढावा       | १ वढ़ाने वाला     |
|                 |                         | •             | २ वधाई देनेवाला   |
| वर्षंकि         | वड्ढइ                   | वढ़ई          | लकड़ी का काम      |
|                 | •                       |               | करने वाला         |
| वर्षन (वर्षापन) | वद्वावण                 | वघावन         | वघाई              |
| <b>र</b> षंनिका | वद्धावणिया <sup>ं</sup> | वघावनी        | वघाई              |
| (दर्घापनिका)    |                         |               |                   |
| दर्घानिक        | वदिशिमा }<br>वद्धणी }   | वढ़नी, वढ़ानी | संमाजेंनी, भाड़   |
| दर्धापन         | वड्ढवण                  | वरदात≃        |                   |
| दिवित 🍞         | ·                       | वड्ढावन       | वधाई              |
| रामत<br>ह्यापित | वद्धः विग्र             | वधाया         | जिसको बचाई दी     |
| 77              |                         |               | गई हो             |

हि०

| सं०           | সা০                   | हि०          | भ्रयं                                   |
|---------------|-----------------------|--------------|-----------------------------------------|
| वर्बु         | वद                    | वाँघ         | चर्म-रज्जु                              |
| वर्वर         | वब्दर                 | बावर         | मूर्ख, पामर                             |
| वर्षा         | वारिसा                | बरसा         | वृष्टि                                  |
| वलिम          | वलिह                  | वलही         | छज्जा, बरामदा                           |
| वलमी          | वलही                  |              |                                         |
| विलत          | विलग्न                | वला          | मुड़ा हुन्ना                            |
| वल्क          | वक्क                  | वाक          | त्वचा, छाल                              |
| वल्कल         | वागल<br>वाकल<br>वक्कल | बाक <b>ल</b> | वृक्ष की छाल                            |
| वल्कलिन्      | वक्कलि<br>वक्कलिगा    | वाकली ्र     | वृक्ष की छाल<br>पहनने वाला              |
| वल्गा         | वग्गा                 | बाग          | लगाम                                    |
| वल्मीक        | वम्मिग्र<br>वम्मीग्र  | बामी         | कीट-विशेष                               |
|               | बल्लाय (दे <b>)</b>   | बल्लाय       | नकुल, न्यौला                            |
| गंभी          | वंसी                  | वंसी, वाँसी  | वाद्य-विशेष,                            |
|               |                       |              | मुरली                                   |
| वस <b>ति</b>  | वसइ                   | वसइ          | स्थान, श्राश्रय                         |
| वसन           | वसण                   | वसन          | १ <sub>.</sub> वस्त्र, कपड़ा<br>२ निवास |
| वसा           | वसा                   | वसा          | शरीरस्थ, घातु−<br>विशेप                 |
| यसुघा         | वसुहा                 | वसुहा        | पृथ्वी .                                |
| वसुमती        | वसुमइ<br>वसुमई        | बसुमई        | १ घरती<br>२ एक इन्द्रासी                |
| <b>ध</b> स्तु | वत्यु                 | वत्यु, वसत   | पदार्थ, चीज                             |
| वहन           | वहण                   | वहन          | १ ढोना<br>२ मारवाही<br>वाहन             |
|               | वहिया (दे)            | वही          | हिसाव लिखने की<br>किताब                 |
| वहलिक         | वहिलग                 | वहिला        | ऊँट वैल श्रादि<br>भारवाही। पशु          |

## हिन्दी की तन्त्रव शब्दावली

| सं०         | সা০                 | हि०            | <b>प्रा</b> र्थ                 |
|-------------|---------------------|----------------|---------------------------------|
| वागड        | वागड                | वागड़          | गुजरात का एक<br>प्रान्त 'वागड़' |
| वागुरा      | वग्गुरा,वाउरा       | वागुर, वगुरा   | पशु फँसाने का<br>जाल            |
| बागुरिक     | वग्गुरिय,वाउरिय     | वावरिया,वागुरी | व्याघ, पारिघ                    |
| वाग्मिन्    | विग                 | वागी           | प्रशस्त वाक्य                   |
|             |                     |                | बोलने वाला                      |
| बाट         | वाड                 | वाड्           | वाड़                            |
| वाटिका      | वाडिग्रा            | वाड़ी          | वगीचा,                          |
| <b>चाटी</b> | वाडि  <br>वाडी      | वाड़ी          | वाड़ी                           |
| वागािज      | वाणिग्र             | वानिया,वनिया   | व्यापारी                        |
| वारिएज्य    | वाग्गीज  <br>वणिज्ज | वनिज           | व्यापार                         |
|             | वाणीर (दे)          | वानीर          | जम्बू वृक्ष                     |
| वातून       | वाउल                | बाउर           | वात-रोगी, उन्मत्त               |
| यादित       | विजिग्र             | बाज्या, वजा    | वजाया हुम्रा                    |
| यादित्र     | वाइत्त              | वाइत           | वाद्य, वाजा                     |
| याद्य       | वज्ज, वाइज          | वाजा           | वाजा, वादित्र                   |
| यानर        | वाणर                | वांदर          | वन्दर                           |
| यानीर       | वाणीर               | वानीर          | वेतस-वृक्ष, नरसल                |
| <b>चाप</b>  | वाय                 | वाय            | १ वपन. बोना<br>२ खेत            |
| वापित       | वाविञ               | वया, वोया      | वोया हुमा                       |
| नापी        | वापी                | वावी, वावड़ी   | चतुष्को                         |
|             |                     |                | जलाशय-विशेष                     |
|             | वायंगण (दे)         | वै गन          | वैंगन                           |
|             | वायण (दे)           | वायना          | मोज्योपायन,                     |
|             |                     |                | <del>बाद्य-उ</del> पहार         |
|             | वायार (दे)          | वयार           | शिशिर वात                       |
|             | वाउ                 | वाउ            | · हवा                           |
| धार         | वार                 | बार            | अवसर, वेला                      |

| सं०         | সাত                     | हि०                     | श्रयं                                  |
|-------------|-------------------------|-------------------------|----------------------------------------|
| वारक        | वारग                    | बार                     | बारी. कम                               |
| वारा        | वारा                    | वारा <b>,</b> बार       | देरी, विलम्ब                           |
| वाराणसी     | वागारसी                 | वनारस                   | वनारस,एक नगर                           |
|             | वारिम्र (दे)            | वारी                    | नापित                                  |
| वारित       | वारिग्र                 | वारा,                   | १ निवारित<br>२ वेष्टित                 |
| वार्त्ता    | वत्ता<br>वत्तडिम्रा     | वात                     | वात, कथा                               |
| वातिक       | वत्तिश्र                | वातिय                   | कथाकार<br>बादल, प्रि<br>बदली           |
| वार्दल      | नद्दल                   | वादल                    | बादल, 🎢घ                               |
| वार्दलिका   | दद्दलिया                | बदली, बादली             |                                        |
| वालुका      | वालुग्न<br>वालुआ_       | बालू                    | घूल, रेत                               |
| वालुङ्क     | वालुंक                  | वालू क                  | ककड़ी. खीरा                            |
| वालुङ्की    | वालु की ]<br>वालुक्की ] | वालुंकी  <br>वालुकी     | ककड़ी का गाछ                           |
|             | वासग्ग (दे)             | वासन                    | पात्र, बर्तन                           |
| वासि (वासी) | वासि                    | बासि                    | वसूला, बढ़ई का                         |
| . ,         |                         |                         | एक ग्रस्त्र                            |
| वासित       | वासिद  <br>वासिय        | वास्या<br>बसाया<br>बासी | १ वसाया हुम्रा<br>२ वासी रखा<br>हुग्रा |
| वास्तु      | वत्थु                   | वाथु                    | गृहादि-निर्माण<br>शास्त्र              |
| वास्त्रिक   | वरियअ                   | वार्थी                  | वस्त्र वनाने वाला,<br>शिल्पी           |
| वाहक        | वाहय                    | वाहा, वाही              | चलाने वाला,<br>हाँकने वाला             |
|             | वाहडिया (दे)            | वाहड़ी                  | कावर, वहँडी                            |
|             | बाहलिया   (दे)<br>बाहली |                         | क्षुद्र नदी                            |
|             | विद्यालिउ (दे)          | व्यालू                  | सार्यकाल का                            |
|             | . ,                     |                         | मोजन                                   |

रांड

## हिन्दी की तद्भव शब्दावली

| सं०                | সা৹                       | हि॰                   | भ्रर्थ                            |
|--------------------|---------------------------|-----------------------|-----------------------------------|
| विगति              | वीस ]                     | वीस                   | संख्या-विशेष                      |
| विगतिम्            | वीसइ ]<br>वीसम            | बीसवाँ                | बीस <b>वाँ</b>                    |
| विशिका             | वीसइम <b>्र</b><br>वीसिया | वीसी                  | बीस संख्या वाला                   |
| विभक्ता<br>विकत्यन | विकत्थ <b>ण</b>           | विकहन                 | १ प्रशंसा                         |
| 144(44             |                           | •                     | २ प्रशंसा-कत                      |
| विकार              | विगार                     | विगाड़                | विकृति                            |
| विकीर्गं           | विक्खिरिश्र               | बिखरा                 | बिखरा हुग्रा,<br>फैला हुग्रा      |
| विकृत्             | विकट्ट                    | विकट                  | काटन <b>ा</b>                     |
| वि <b>अय</b>       | विकिन्नम                  | विकय, वेच             | बेचना                             |
| विश्रयण            | विकिणण                    | विकियन, वेचन          | बेचन                              |
| विकी               | विक्क                     | वेच                   | बेचना                             |
| विक्रीत            | विक्कीय                   | विका                  | बेचा हुग्रा                       |
| विग्वण्डन          | विहंड <b>रा</b>           | विहंडन                | विनाश, विच्छेद                    |
| विग्वण्डित         | विहंडिअ                   | विहंडी विहेंडा        | विनाशित                           |
| विच्छेद            | विच्छेअ                   | विच्छेय, विछेह्       | विभाग,पृथक्करण                    |
|                    | विच्छोह (दे)              | विछोह                 | विरह, वियोग                       |
| विजनवित्री         | विग्राउरी                 | व्यावर <b>े</b>       | व्याने वाली, प्रसव                |
|                    |                           |                       | करने वाली                         |
| विट्प              | विडव                      | विरवा                 | वृक्ष                             |
|                    | विट्टी (दे)               | वीटी                  | गठरी, पोटली                       |
| विरुद्ध            | विडंग                     | विडंग                 | ग्रोषघि-विशेष                     |
|                    | विटालिझा (दे)             | वीटली                 | गठरी, पोटली                       |
|                    | विटिया (दे)               | विटी                  | गठरी, पोटली                       |
| विदुर              | विदुर                     | विदुर, विउर           | विज्ञ                             |
| विद्य              | विज्म                     | वीभा                  | विघा हुग्रा                       |
| वि <b>च</b> ्त्    | विजुरि, विज्जु            | वीजुरी <b>,वि</b> जली | विजली                             |
| विद्वस्<br>(विज्ञ) | विज्ज                     | विज्ज                 | पण्डित                            |
| निधवा              | दिह्वा                    | विघवा, विहवा          | जिसका पति मर<br>गया हो वह स्त्री, |

| सं०                                                                      | সা৹                                                                                             | हि॰                                                                                  | भर्य                                                                                                |
|--------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|
| विध्यात                                                                  | विज्माण                                                                                         | <b>बुभा</b> ।                                                                        | बुक्ता हुन्ना,<br>उपगान्त                                                                           |
| विघ्यापन<br>विघ्यापित<br>विघ्वंस<br>विनमित<br>विनष्ट<br>विना<br>विनिःसृत | विज्ञत्वरा<br>विज्ञतविद्य<br>विद्धंस<br>विरामिश्र<br>विराट्ट<br>विरा,विराु (भ्रप)<br>विरास्सरिय | बुक्ताना<br>बुक्ताया<br>विघस विघुस<br>विनमा, विनवा<br>बिनठा<br>बिना, बिनु<br>विनिसरा | विभागत<br>बुक्ताना<br>बुक्ताया हुग्रा<br>विनाश<br>नबाया हुआ<br>विनाश-प्राप्त<br>बिना<br>बाहर निकाला |
| विमावरी                                                                  | विप्पवर (दे)<br>विहावरी                                                                         | विष्पोर, विषोर                                                                       | हुन्ना<br>भल्लातक,मिलादा                                                                            |
| विमर्श (नीमांसा)                                                         | वीमांगा                                                                                         | विहावरी<br>वी <b>म</b> स                                                             | निशा<br>विचार, पर्या–<br>लोचन                                                                       |
| विमर्णित<br>(मीमांसित)                                                   | वीमंसिय                                                                                         | विमंस्या                                                                             | विचारित                                                                                             |
| विरक्त<br>विरक्ति                                                        | विरत्त<br>विरत्ति<br>विरत्ति (दे)                                                               | विरत<br>विर <b>त्ति,विरति</b><br>विरलि                                               | विराग-प्राप्त<br>वैराग्य<br>वस्त्र-विशेष,<br>डोरिया                                                 |
| विरूप                                                                    | विरूग्न<br>विरूव                                                                                | विरूव                                                                                | <b>कुरू</b> प                                                                                       |
| विलोडिन<br>विवाह<br><b>विवाहि</b> त                                      | विलोडिय<br>विम्राह<br>विवाहिय                                                                   | विलोडा<br>व्या <b>ह</b><br>विवाहा                                                    | मिथत<br>पारिएगहरए<br>जिसकी शादी हो<br>गई हो                                                         |
| विवेक                                                                    | विवेस, विवेग                                                                                    | विवेग                                                                                | ठीक-ठीक वस्तु-<br>स्वरूप का निर्णंग                                                                 |
| विवेचन<br>विषासन                                                         | विवेयगा<br>विसासगा                                                                              | विवेयन<br>विसासन                                                                     | नि <b>र्णय</b><br>विघातक,<br>विनाशक                                                                 |
| विषासित                                                                  | विसासिम                                                                                         | विसासा                                                                               | मारित, हिसित                                                                                        |

|                                                              |                                                |                                                          | २१ <b>६</b>                                                                           |                                                                                                |
|--------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|
| हिन्दी की तद्भव शब्द<br>सं०<br>विज्ञासी                      | विली<br>प्रा॰<br>विसासी<br>विसोग               | हि॰<br>विसासी<br>विसोग<br>विसलेस,विसेस                   | पर्थं वध करने वाला, मारक शोक-रहित जुदाई                                               |                                                                                                |
| विनोक<br>विष्यप<br>विष्यस्त<br>विष्यास<br>विष्यामित          | विसलेस,विसेस<br>वीसत्य<br>विस्सास<br>विस्सासिय | <sup>-</sup> बीसह<br>विसास<br>विसासी<br>वीट              | विभ्वास-युक्त<br>मरोसा<br>जिसको विण्वास<br>कराया गया हो<br>वीट, मल<br>विस्तारणा       |                                                                                                |
| विष्ठी<br>विमारण<br>विस्मारित<br>विस्मृत<br>चीत्रम<br>चीत्रम |                                                | विसारन<br>विसार्या<br>विसरा<br>जिण वीजन<br>वीज<br>याही   | फैलाना<br>भुलवाया दुरु<br>भुलाया हुम्र<br>पंखे से हवा<br>हवा करना<br>करना<br>१ मार्ग, | करना<br>, पंखा<br>रास्ता                                                                       |
| देशिय<br>होतिस<br>(त. ही<br>व्य<br>वृक्ष                     | बुणर<br>बुरि<br>वक्<br>बरि                     | ा (दे) व्याप<br>एप (दे) वृता<br>वाल<br>व, वच्छ वाल<br>वर | ३ वाज<br>बुतना<br>बुता !<br>पेड़<br>ग, वाछ १ स्ट<br>गा, वरा २ हि                      | हुमा<br>भीकृत<br>जसकी सगाई<br>जी गई हो<br>इ. मार्ग                                             |
|                                                              |                                                | 1-1-1-1                                                  | ट<br><sub>वितांत</sub> , वितंत स<br>वित्ति<br>बूढा                                    | माचार, सवर<br>तीविका<br>वृहा<br>वहाव, वहती<br>फल-पत्र ग्रादि का<br>वन्यन, वेंट<br>वैगन का पीपा |

| सं०              | प्रा०              | हि॰                 | झर्य               |
|------------------|--------------------|---------------------|--------------------|
| वृन्दावन         | विदावगा            | विदावन              | मथुरा का एक वन     |
| वृश्चिक          | विचुग्न            | व <del>िच</del> ्छू | विच्छू, बीछू       |
| वृषण             | वसण                | वसन                 | श्रण्ड कोष, पोता   |
| <del>घृ</del> पम | वसम                | वसह                 | १ वृष राशि,        |
|                  |                    | ·                   | २ वैल              |
| वृष्ट            | विट्ठ, बुट्ड       | बूठा                | बरसा हुग्रा        |
|                  | वेग्रहु (दे)       | वेग्रड़             | मल्लातक,मिलावा     |
| वेतन             | वेअग्र             | वेयन                | तनस्वाह            |
| वेदन             | वेश्रण             | वेयन                | श्रनुमव, रोग       |
| वेपन             | वेग्रण             | वेयन                | कम्पः कौपना        |
|                  | वेला (दे)          | वेला                | दन्त मांस, दाँत    |
|                  |                    |                     | के मूल का मांस     |
| वेला             | वेला               | वेरा, बेर           | श्रवसर,काल         |
| वेप्ट            | वेढ                | वेढ़                | लपेटना             |
| वेष्टित          | वेढिश्र            | वेढ़ा               | लपेटा हुग्रा       |
| वेष्टिम          | वेढिम              | वेढ़वी              | १ वेष्टन से वना    |
|                  |                    |                     | हुआ                |
|                  | _                  | _                   | २ खाद्य-विशेष      |
| वेसन             | वेसण               | वेसन                | चना ग्रादि द्वि-   |
|                  |                    |                     | दल का साटा         |
| वैकुण्ट          | वइकुंठ             | वेकुंठ              | विष्णु-लोक         |
| वैराग्य          | वइराग              | वेराग               | विरक्ति            |
| वैरिन्           | वडरि ]<br>वडरिग्र] | वैंगी               | दुश्मन, रिपु       |
| वैशाख            | वइसाह              | वैसाख               | मास-विशेप          |
|                  | बोड्ड (दे)         | वोड़                | मूखं, वेवकूफ       |
|                  | वोढ (दे)           | वोढ़                | दुष्ट              |
| व्यंसक           | वंसय               | वंसय, वंसी          | घूर्तं, ठग         |
| व्यध्            | विज्ञ              | वींक                | वींघना, भेदना      |
| व्यय             | वय                 | वय, विय             | खर्च               |
| <b>थ्य</b> वधान  | ववधारा             | ववघान,ववहान         | श्रन्तर,दो पदार्थी |
|                  |                    |                     | के बीच का ग्रन्तर  |
| <b>ध्यवसाय</b>   | ववसाय              | व्योसाय, वौसाय      | व्यापार            |

## हिनां की तद्भव गब्दावती

| हिना का एक्स ना     | <b>X</b> 11          |                   | •                                 |
|---------------------|----------------------|-------------------|-----------------------------------|
| इंo                 | प्रा॰                | हि॰               | घर्य                              |
| ळव्हार              | ववहार                | व्योहार           | श्राचरण<br>० -C                   |
| क्रवहारि <b>न्</b>  | ववहारि               | व्य <b>ो</b> हारी | व्यापारी, विि्क्                  |
| <b>ळा</b> तुल       | वाडल                 | वाजल, वाउर        | वावला                             |
| ड<br>छास्यान        | वक्खाएा              | वसान              | विवरण                             |
| <b>छाण</b> रित      | वग्वारिश्र           | वघारा             | वघारा हुआ,                        |
|                     |                      |                   | र्छीका हुमा                       |
| আ্ব                 | वग्घ                 | वाघ               | बाघ, शेर                          |
| थावी                | वग्घी                | वाघी, वाघिन       | मादा बाघ                          |
| व्यापृत             | वावर                 | वावर              | काम में लगा                       |
| <b>यृ</b> त्मृज्    | वोसर<br>वोसिर        | झोसर              | परित्याग करना,<br>छोड़ना          |
| <i>ન્</i> યુન્યૃત્ટ | वोसट्ठ               | ग्रोसढ़           | १ परित्यक्त<br>२ परिष्कार-रहित    |
| गगट                 | मगड                  | सगड़              | गाड़ी                             |
| मकटिया 🗍            | मगडिया ]<br>मगडी     | सगड़ी             | छोटी गाड़ी                        |
| मकटी                |                      | <del>-i</del>     | संशय, संदेह                       |
| पञ्चा               | संका<br>-:C          | संका<br>संखी      | छोटा शंख                          |
| प्रसिका<br>प्रची    | संग्विया<br>सची, सई  | सची, सई           | इन्द्राणी, इन्द्र<br>की एक पटरानी |
| मट्                 | सड                   | मड़               | सड़ना                             |
| गटन                 | सटल                  | सड़न              | सड़ना                             |
| घटिन (सम्र)         | संडिध                | सड़ा              | सड़ा हुआ                          |
| इन् <u>य</u>        | सण                   | सन                | तृण-विशेष, पाट                    |
| एएं (पण्ड)          | ः .<br>संद्र         | सीड               | सांड़, वैल                        |
| ₹3                  | सय                   | सै, सौ            | <br>सौ                            |
| पनि                 | सणि                  | सनि               | ग्रह-विशेष                        |
| गत्न                | सणिघ                 | सनिय              | घीरे, हौले                        |
| रपद                 | मवह, सउह             | सींह              | सींह                              |
| श्यरी               | सद्, राष्ट्र<br>सहरो | सहरी              | मछली<br>मछली                      |
| श्टल                | सदत<br>सदत           | सदल               | चितकवरा                           |
|                     |                      |                   |                                   |

| सं०                | प्रा॰                          | हि•         | म्रर्थ                                                                      |
|--------------------|--------------------------------|-------------|-----------------------------------------------------------------------------|
| <b>श्र</b> मिला    | समिला <b>,सइ<sup>*</sup>ला</b> | समिला, सैल् | युग-कीलक, जुए<br>की सैंल, जुए में<br>दोनों ग्रोर डाली<br>गई लकड़ी की<br>कील |
| <b>भ</b> मी        | छमी                            | छमी         | वृक्ष-विशेष                                                                 |
| शयन                | सयण                            | सयन         | शय्या, विछीना                                                               |
| शय्या              | सिज्जा                         | सेज         | बिछौना                                                                      |
| भ <b>र</b> क       | सरग, सरय                       | सरग         | गुड़ की बनी<br>दारू                                                         |
| णरवि               | सरहि                           | सरह         | तूर्णार, तीर<br>रखने का मा <b>था</b>                                        |
| शराव               | सराव                           | सरवा        | मिट्टीका पात्र,<br>शकोरा                                                    |
| शर्कर              | सक्कर                          | सक्कर       | खण्ड, खाँड                                                                  |
| ज <b>र्करा</b>     | सक्करा                         | सक्कर       | चीनी 😽                                                                      |
| গর্লন              | सन्वल                          | सावत        | कुन्त, वर्छा                                                                |
| णनाका              | सलागा }<br>सलाया }             | सलाई        | सली, सलाई                                                                   |
| <b>गवला</b>        | सन्वला                         | सावल        | कुशी, लोहे का एक<br>हथियार                                                  |
| शस्य               | सस्स                           | सस्स, सस    | १ क्षेत्रगत घान्य<br>२ प्रशंसनीय                                            |
| गाखा               | सहा, साहा                      | साहा, साखा  | टहनी                                                                        |
| णाटक               | साडग्र<br>साडग                 | साड़ा       | वस्त्र                                                                      |
| णाटिका }<br>णाटी   | साडिग्रा<br>माडी               | साड़ी       | वस्त्र, कपड़ा                                                               |
| जास्               | माण                            | मान         | घारा। पर चढ़ाना                                                             |
| जागा (जान <b>)</b> | साण                            | सान         | णस्त्र को विस                                                               |
|                    |                                |             | कर तीक्ष्ण करने                                                             |
|                    |                                |             | का यन्त्र                                                                   |

| सं०                | সা •                 | हि०          | श्चर्य                         |
|--------------------|----------------------|--------------|--------------------------------|
| नाणक }             | साएाश्र )            | सानि, सानिया | शण का बना                      |
| माणि }             | सार्णय }<br>साणि     |              | हुग्रा वस्त्र                  |
| <b>मान्त</b>       | संत                  | संत          | शम-युक्त                       |
| प्रातम <b>िजका</b> | सालहजिया<br>सालहजी   | सालहंजी      | कठपुतली                        |
| <b>माला</b>        | साला, माल            | साल          | घर, स्थान                      |
| गालि               | सालि                 | सालि         | धान, चावल                      |
| <b>गा</b> लिक      | सालिय                | सालि, साली   | जुलाहा                         |
| गालूर              | सालूर                | सालूर        | में <u>ड</u> क                 |
| মাত                | साव, छाउ             | साव, छोउ     | वालक, वच्चा                    |
| <b>ग</b> ावक       | छावग                 | छोक          | दालक                           |
| <b>गिक्षण</b>      | सिक्खगा              | सीखन         | भ्रम्यास, पाठ                  |
| गिक्षा             | सिक्खा               | सीख          | सीख, श्रम्यास                  |
| शिख <b>िडन्</b>    | सिहं <b>डि</b>       | सिहंडी       | मोर                            |
| षिख <b>रिएगी</b>   | सिहरिणी<br>सिहरिल्ला | सिहरिनी      | मार्जिता, खा <b>च</b><br>विशेष |
| <b>शिखरिन्</b>     | सिहरि                | सिहरी        | पहाड़                          |
| <b>गि</b> सिन्     | सिहि                 | सिही         | आग, मोर                        |
| <b>शिसर</b>        | सिहर                 | सिहर         | श्रृंग, चोटी                   |
| शिषु               | सिग्गु               | सीगू         | सहिजने का पेट                  |
| <u> मिद्वार</u> ण  | सिघाण                | सिघान        | नासिका-मल                      |
| <b>भिञ्ज</b> न     | सिंजण                | सिजन         | श्रस्पष्ट-शब्द                 |
|                    |                      |              | भूषण की ग्रावाज                |
| <b>बिञ्जिनी</b>    | सिजिगी               | सिजिनी       | धनुष की डोरी                   |
| गिषिर<br>गिषिल }   | ढिल्ल                | ढील          | ढीना                           |
| रिदिका             | सिविया               | सिविया       | सुखासन,<br>पारकी-विशेष         |
| िम्दा              | सिंवा                | सेम          | फली, सेम                       |
| स <u>्</u>         | सिंर                 | सिर          | मस्त <b>क</b>                  |
| िरा (सिरा)         | सिरा, छिरा           | सिरा         | नस, नाड़ी                      |
| िरा (सिरा)<br>िरोष | सिरिस                | सिरिस, सिरस  | सिरस का पेड़                   |

| र्प्ष             |                | •                           | -                          |
|-------------------|----------------|-----------------------------|----------------------------|
| सं०               | प्रा॰          | हि०                         | झर्य                       |
| গিলা              | सिला           | सिला                        | सिल, चट्टान                |
| <u> शिलाकार</u>   | सिल्लार        | सिल्लार                     | सिलावट, पत्यर              |
| RECITATION        |                |                             | घड़ने वाला,                |
|                   |                |                             | शिल्पी                     |
| शिल्पिक           | सिप्पिग्र      | सिप्पी                      | <b>शिल्पी</b>              |
| शीतल              | सीअल           | सियर, सीरा                  | ठंडा                       |
| <u>श्रीपं</u>     | सीस            | सीस                         | मस्तक                      |
| <b>गु</b> क       | सुग्र          | सुग्रा                      | तोता                       |
| <u> गु</u> की     | सुई, सुगी      | सुग्गी, <b>सुई</b>          | शुक की मादा,               |
| 3                 |                |                             | मैना                       |
| <b>गु</b> क्ति    | सिप्पि         | सीपी                        | सीप, घोंघा                 |
| गुक<br>गुक        | सुक्क          | सूक                         | ग्रह-विशेष                 |
| ਾ<br>ਹਿਲ          | सुण्ठ          | स <b>ॉ</b> ठ, <b>स्ॅं</b> ठ | सौंठ                       |
| <b>जु</b> ण्ड     | सोण्ड          | सुंड                        | संंड                       |
| <u> </u>          | सुक्क,सुक्ख    | सूखा                        | सूखा हुग्रा                |
| णूक               | सूग्र          | सूम्रा                      | घान्य आदिका                |
| ••                |                |                             | तीक्ष्य सग्न-माग           |
| शूकर              | सुग्रर         | सुग्रर                      | सूथर                       |
| <u> श</u> ूद्र    | सुद्द          | सूद                         | नीच मनुष्य<br>सन्दर्भ सम्म |
| <u>श</u> ून       | सूण            | सुन                         | सूजा हुआ                   |
| णृनिक             | सूणिय          | सूणी                        | सूजन<br>निर्जन स्थान       |
| णून्य             | सुण्ण          | सुन्न, सूना                 | वीर                        |
| घूर               | सूर            | सूर                         | लोहे का तीक्ष्ण            |
| णूल               | सूल            | सूल                         | कांटा, णूली                |
| 6                 |                | सूली                        | शूली जिस <b>प</b> र        |
| श्रुलिका          | सूलिया         | X                           | वध्य को चढ़ाया             |
|                   |                |                             | जाता है                    |
| <b>श्रुगा</b> ल   | सिआल           | स्यार                       | पणु-विशेष                  |
| रमुगाल<br>≯मुगाली | सिम्राली       | स्यारी                      | मादा स्यार                 |
|                   | संकल 🏻         | मॉकल,                       | 7 सौकल                     |
| शृह्यत<br>शृह्यता | <u>संकला</u> ] | सौकला,सौकर्ल                |                            |
| দূর               | सिंग, संग      | सींग                        | विपाण                      |
| ં ત               | ,              | •                           |                            |
|                   |                |                             |                            |

| સં૰                 | সা৹                        | हि०                 | श्चर्य                       |
|---------------------|----------------------------|---------------------|------------------------------|
| <b>गृङ्गाट</b> क    | सिघाडग  <br>सिघाडय         | सिघाड़ा             | सिंघाड़ा, पानी<br>का फल      |
| शृङ्गार             | सिगार                      | सिंगार              | वेश, भूषण श्रादि<br>की सजावट |
| शेखर                | सेहर                       | सेहरा               | सेहरा                        |
| <b>गै</b> वाल       | सेवाड<br>सेवाल             | सिवार               | सेवार, सेवाल                 |
| शोमन                | सोहण                       | सोहन                | सुन्दर                       |
| णोमा                | सोहा                       | सोहा                | दीप्ति, चमक                  |
| <u>घोमाञ्जन</u>     | सोहंजण                     | सिहंजना  <br>सैंजना | सैंजना                       |
| मौण्डिक             | सुंडिय<br>सुंडिय           | स्रुंडी  <br>स्टा   | कलाल, दारू<br>वेचने वाला     |
| <b>गौ</b> ण्डिकी    | सु डिकिणी                  | सु हिनी             | कलाल की स्त्री               |
| श्मणान              | मसाण                       | मसान                | मृतघाट, मरघट                 |
| श्यामल  <br>श्यामलक | सामलय<br>सामलय             | साँवल  <br>साँवला   | सौवला                        |
| ध्याल (क)           | साल (अ)                    | साला                | साला                         |
| <b>भ्</b> याली      | साली                       | साली                | साली, पत्नी-<br>मगिनी        |
| श्रद्धा             | सद् <b>द</b> हा  <br>सड्डा | सरघा,सद्धा          | स्पृहा, वांछा                |
| थी                  | सिरी                       | सिरी, सरी           | घन, सम्पत्ति                 |
| श्रेष्ठी            | सेट्ठि                     | सेठ                 | धनवान व्यक्ति                |
| श्रोणि              | सोणि                       | सोनि, सोनी          | कमर, कटि                     |
| श्रोत               | सोत्त                      | सोत, सोता           | प्रवाह                       |
| श्लाघा              | साहा                       | साहा                | प्रशंसा                      |
| <b>ए</b> लोक        | सिलोभ्र<br>सिलोग           | सिलोग  <br>सिलोग्र  | श्लोक, कविता                 |
| <b>स्</b> वश्रु     | सस्सू, सासू                | सासु                | सास                          |
| <b>घ्वसुर</b>       | ससुर, सासु <b>र</b>        | ससुर                | ससुर                         |
| <b>म्</b> वास       | सास                        | सांस                | ससि, प्रश्वास                |
| <b>र</b> वासिन्     | सासि                       | सासी                | भ्वास रोग वाला               |

| सं०           | प्रा०                   | हि०            | भ्रर्य                                    |
|---------------|-------------------------|----------------|-------------------------------------------|
| श्वेद         | सेग्र                   | सेग्र, सेद     | पसीना                                     |
| पटक           | छन्क                    | खका            | छ: का समूह                                |
| पट्बत्वारिस   | खयालीसम ]<br>छत्तालिसम_ | छयानीसर्वा     | छियालीस <b>र्वा</b>                       |
| पट्पद         | छप्पय                   | छ्पय           | भ्रमर                                     |
| पड्पष्ट       | छासट्ट                  | छियासठवां      | खियास <b>ठवाँ</b>                         |
| पड्पप्टि      | छासठ्ठि                 | छासठ<br>छियासठ | खाछठ, छियासठ '                            |
| पट्सप्तत      | छहत्तर                  | छिहतरवां       | छिहतरवाँ                                  |
| पट्सप्तति     | छावत्तरि<br>छाहत्तरि    | छिहत्तर        | छियत्तर                                   |
| पडग्रीति      | <b>छ</b> असी इ          | छियासी         | छियासी                                    |
| पुण्ड         | संग्ड                   | साँड           | वैल                                       |
| पग्           | छ, छह (ग्रप)            | <b>छ</b> ः     | संख्या-विशेष                              |
| षप्गुरण       | छागुण                   | छः गुना        | छं-गुना                                   |
| पष्ठ          | छट्ट                    | छठा            | छ;                                        |
| पष्ठी         | छङ्जी                   | छठी            | तिथि-विशेष                                |
| षड्विंशत्     | <b>छत्ती</b> स          | छतीस,          | संख्या-विशेप                              |
| षड्विणतम      | छत्तीसदम                | छत्तीसर्वा     | छत्तीसवाँ                                 |
| पाण्मासिक     | छमासिय<br>छम्मासिय]     | छमासी          | छः मास में होने<br>वाला                   |
| पोडशन्        | सोलह                    | सोलह           | संख्या-विशेष                              |
| <b>गं</b> योग | संजोध                   | संजोग्र        | सम्बन्ध, मेल                              |
| सँयोजना       | संजोग्रग                | संजोयना        | मिलान, मिश्रण                             |
| संगय          | संसय                    | सँसै           | <b>गं</b> का                              |
| संसिध्        | संसिज्भ                 | संसिभा         | श्रच्छी तरह सिद्ध<br>होना                 |
| संस्मृत       | संमारिश्र               | सँभारा         | याद किया हुम्रा                           |
| संस्मारित     | संमारिय                 | सँमारा         | याद कराया हुम्रा                          |
| मंहरम्        | साहरण                   | साहरन          | एक स्थान से<br>दूसरे स्थान में ले<br>जाना |
| मंह्त         | साहरिश्र                | साहरा          | एकत्र किया हुआ,<br>संक्षिप्त              |

## हिन्दी की तद्भव भव्यावली

| सं ०                                    | प्रा०                                  | हि•                                             | <b>अ</b> यं                                                 |
|-----------------------------------------|----------------------------------------|-------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|
| सकल                                     | सगल<br>सयल                             | सगरा ]<br>सगला]                                 | सारा                                                        |
| सकतु                                    | सत्ता ]<br>सत्ता प्रा                  | सत्तरू<br>सतुत्रा]                              | सत्तू                                                       |
| सम्बी<br>सक्तु                          | सही<br>सयं, स <b>इं</b>                | सही<br>सयं                                      | सहेली<br>एक वार                                             |
| सङ्कट                                   | संकड                                   | सँकड़ा, साँकडा                                  | १ संकीर्ग<br>२ विषम, गहन                                    |
| सङ्कट<br>सङ्कुटित<br>सङ्कोट<br>सङ्कोटना | संकुड<br>संकुडिक<br>संकोड<br>संकोडखा   | साँकुड<br>सँकुड़ी,साँकुड़ी<br>संकोड<br>संकोड़ना | सँकड़ा <sup>'</sup><br>संकुचित<br>संकोड़, सकोड़न<br>संकोड़न |
| सङ्को <b>टि</b> त                       | संकोडिय                                | सँकोडा, सँकोड़ी                                 | सँकोड़ा हुग्रा                                              |
| सङ्गिति                                 | संगइ<br>[संगरिगा (दे)<br>[संगलिया (दे) | संगइ<br>साँगरी ]<br>साँगली ]                    | श्रौचित्य<br>फली-विशेष<br>फली                               |
| सङ्घट                                   | संघड                                   | संघड                                            | निरन्तर                                                     |
| सन्ध्या                                 | संभा                                   | साँभा                                           | सायं                                                        |
| सटाल                                    | सढाल                                   | सढाल                                            | सटावाला, सिंह                                               |
| सट्टक                                   | सट्टग्र                                | सट्टा                                           | सट्टेवाजी                                                   |
| सतर                                     | सतर                                    | सतर                                             | दींघ, दही                                                   |
| सती                                     | सई                                     | सई                                              | पतिव्रता स्त्री                                             |
| सत्कारण                                 | सक्कारगा                               | सकारन                                           | सम्मान                                                      |
| सत्कारित                                | सक्कारिय                               | सकारा                                           | सम्मानित                                                    |
| सत्त्व                                  | सत्त                                   | सत्ता                                           | जीव, चेतन                                                   |
| सदन                                     | सयरा                                   | सयन                                             | घर                                                          |
| सदृश                                    | सदिस, सरिख<br>सरिक्ख,सरिच्छ            | ] सरिख ]<br>सरिखा ]                             | समान, बरावर,<br>तुल्य                                       |
| सद्                                     | संड                                    | सड़                                             | सड़ना                                                       |
| सन्ताप                                  | संताव                                  | सँताव                                           | मन का खेद                                                   |
| सन्तापन                                 | संतावण                                 | सतावन                                           | सताना                                                       |
| सम्न (शटित)                             | संडिग्र                                | सड़ा                                            | सड़ा हुश्रा                                                 |
| सम                                      | सन्न                                   | सन्न, साना                                      | क्लान्त                                                     |

| सं०             | प्रा॰                        | हि०             | स्रयं                                               |
|-----------------|------------------------------|-----------------|-----------------------------------------------------|
| सपरिनका         | सवत्ताया<br>सउतिया<br>सउत्ती | सीत             | पति की दूसरी<br>स्त्री                              |
| सपत्र           | सवत्त                        | सवत             | शत्रु, रिपु                                         |
| मपाद            | सवाअ                         | सवा             | सवा, संख्या <b>-</b><br>विशेष                       |
| सप्तदणन्        | सत्तारह                      | सत्रह           | संख्या-विशेष                                        |
| सप्त            | सत्ता                        | सात             | संख्या-विशेष                                        |
| सप्ति           | सत्ति                        | सत्ति           | श्रश्व, घोड़ा                                       |
| सफल             | सहल                          | सहल             | सार्थक                                              |
| समग्र           | समग्ग<br>समग्गल (श्रप)       | समंगल           | सकल, समस्त                                          |
| समम्            | समं,सबं ,सउं,सइं             | सीं, सैं        | साथ, सह                                             |
| समिता           | समित्रा                      | समिया           | गेहूं का बाटा                                       |
| ममुद्र          | समुद्द                       | समुद            | सागर                                                |
| <b>मं</b> प्रति | संपद                         | साँपै           | इस समय, श्रब                                        |
| संपुच्छनी       | संपुच्छएाी                   | संपुछनी, सौंहनी | भाड़्                                               |
| मंपुट           | संपुड                        | सौपुड़          | जुड़े हुए दो<br>समान श्रंशवाली<br>यस्तुएं           |
| संमल्           | संमल                         | सँमल            | १ सुनना<br>२ सम्मालना                               |
| <b>सं</b> मार   | संमार                        | सँगार           | समूह                                                |
| समालय्          | संमाल                        | सँमाल           | सँगालना                                             |
| संमालित         | संमालिय                      | सँमाला          | सँभाला हुमा                                         |
| गरघा            | सरहा                         | सरहा            | मघु-मक्षिका                                         |
| सरस्वती         | सरस्सई                       | सरसइ            | १ वाणी, मारती<br>२ वाणी की<br>प्रधिष्ठात्री<br>देवी |
| मरित्           | सरि                          | सरि             | नदी                                                 |
| सुजिया          | सज्जिष्ठा                    | सज्जी           | क्षार-विशेष,                                        |
| सर्व            | सप्प                         | सांप            | सांप                                                |

| सं ०           | সা৹                        | हि०          | <b>ग्र</b> यं                 |
|----------------|----------------------------|--------------|-------------------------------|
| <b>म</b> र्व   | सन्व<br>सन्य (ग्रप) }      | सव           | समस्त                         |
| नर्वाङ्ग       | सन्वंग                     | सवंग, सरवंग  | संपूर्ण                       |
| सर्पप          | सरिसव  <br>सरिसउ           | सरसों        | सरसों                         |
| <b>मलावण्य</b> | सलोण                       | सलोन         | लवण-सहित                      |
| सलावण्य        | सलोगा                      | सलोना        | सुन्दर, मनोरम                 |
| सल्तकी         | सल्लई                      | सालि         | वृक्ष-विशेष                   |
| सह             | सइँ,स <b>उ,</b> सउं (भ्रप) | ) सहुं ,सीं  | साथ, संग                      |
| महस्र          | सहस्स, सहस                 | सहस, सहंस    | सख्या विशेष,<br>हजार          |
| साक्षिन्       | सक्खि                      | साखी         | गवाह                          |
| साध्य          | सक्ख                       | साख          | गवाही                         |
| सागर           | सायर                       | सायर         | समुद्र                        |
| साधुकार        | साहुवकार                   | साहूकार      | प्रतिष्ठित व्यक्ति            |
| सारणक          | सालग्रय                    | सालन         | कढ़ी के समान                  |
|                |                            |              | एक त्तरह का<br>खाद्य          |
| मारिका         | सरिश्रा<br>सरिइग्रा        | सारी         | मैना, पक्षी—<br>विशेष         |
| नापं           | सत्थ                       | साथ          | साथ                           |
| सार्चम्        | सद्ध,सद्धि  <br>सहं, सहुं  | सें, सों     | सहित, साथ                     |
| साल (शाल)      | साल                        | साल          | पेड़-विशेष                    |
| सास्ना         | सुण्हा                     | सुन्हा       | गौ का गल-कम्बल                |
|                | साहुलिम्रा (दे)<br>साहुली  | साहुली       | १ वस्त्र, कपड़ा<br>२ मी, भ्रू |
|                | साही (दे)                  | साही         | १ मुहल्ला<br>२ राजमार्ग       |
| सिक्त          | इंटि <b>म</b> !            | छाँटा        | र राजमान<br>सींचा हुग्रा      |
| सिच्           | छंट                        | <b>छ</b> ाँट | सोंचना                        |
| •              | सिड्डी (दे)                | सीढ़ी        | सीढ़ी                         |
|                | सिंडा (दे)                 | सिंढ़ा       | नाक की आवाज                   |

| सं०                | স <b>ে</b>              | हि०               | श्रयं                 |
|--------------------|-------------------------|-------------------|-----------------------|
| सित                | सिम                     | सोब, सोत          | गुनल-वर्ण             |
| सिन्दूरित          | सिदूरिश्र               | सिंदूरिया         | सिन्दूर-युक्त किया    |
|                    |                         |                   | <u>ह</u> भ्रा         |
|                    | सिंदोल (दे)             | सिदोल             | खजूर                  |
|                    | सिप्प (दे)              | सिप्पा            | पवाल, तृख-            |
|                    |                         |                   | विशेप                 |
| गुरा               | सुह                     | सुह               | श्रानन्द, चैन         |
| <b>गु</b> गकेलि    | गुहेल्लि                | सुहेलि            | सुख, भ्रानन्द         |
| सुगायन             | सुहावएा                 | सुहावन            | सुख-जनक               |
| मुमट               | सुहड                    | सुहड़             | योद्धा                |
| गमगुर              | सुमहुर                  | सुमहुर            | श्रति मधुर            |
| मुमित्र            | सुमित्त                 | सुमीत             | भ्रच्छा मित्र         |
| गुगुगी             | गुमुही                  | <b>सुमु</b> ँही   | सुन्दर मुख पाली       |
|                    |                         |                   | <del>र</del> श्री     |
| गुरंगा             | सुरंगा                  | सुरंग             | जमीन के मीतर          |
|                    |                         |                   | का मार्ग              |
| <i>मु</i> रति •    | सुरइ                    | सुरइ              | सुख, रमएा             |
| <b>गु</b> रुएँ     | सुवण्ग                  | सोना              | सोना                  |
| सुवर्गकार          | गुण्गार )               | सुनार             | सोने का काम           |
|                    | गुण्याध्रार }<br>सांखार |                   | करने वाला             |
| TTACT              |                         | D                 |                       |
| मृत्त              | मुवित्त                 | सुवीत, सुईत       | १ श्रत्यन्त गोला-     |
|                    |                         |                   | कार                   |
| 44 France 3        |                         | •                 | २ सदाचार              |
| मृतिका }<br>मृत्री | सूइमा }<br>सूई          | सुई               | सुर्द                 |
|                    |                         |                   |                       |
| गृत<br>            | गुत्त                   | गूत               | सूत, धागा             |
| मृना<br>राष्ट्र    | सृण, सूणा               | मून, मूग्ग<br>    | वध <del>-स्</del> यान |
| मूप<br>सूर्य       | मूञ<br>सन्दर            | मूत्र             | दाल<br>सन्दर          |
| रा<br>गेपन         | मुज्ज<br>               | मुज्ज, मुरज<br>-≎ | सूरज<br>              |
| ध्यत<br>सेवन       | मित्रण<br>संस्था        | मींचन<br>सर्वे    | श्चित्रकाव<br>जिल्लास |
| * 11               | छंटगु                   | छाटण              | सिचन                  |

| सं०             | সা৹                   | हि॰                   | प्रयं                                   |
|-----------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------------------------|
| मेटिका          | सेडिया                | सेड़ी                 | सफेद मिट्टी, खड़ी                       |
| मेतिका          | सेइग्रा }<br>सेइगा    | सेई                   | परिमाण-विशेष<br>दो प्रसृति का एक<br>नाप |
| इनु             | सेंड                  | सेउ                   | वाँघ, पुल                               |
| संय             | सेश्र                 | सेय                   | कादा, पंक                               |
| <b>मीमा</b> ग्य | सोहग्ग                | सुहाग                 | <b>सु</b> हाग                           |
| गीराप्ट्र       | सोरट्ट                | सो ठ                  | देश-विशेष                               |
| गौराष्ट्रक      | सोरटुग्र              | सोरठा                 | छन्द-विशेष                              |
| स्कन्यावार      | खंघावार               | खंघा <b>र</b>         | छाव ते                                  |
| ग्तन            | थणु                   | थन                    | धन                                      |
| न्तनक           | थगुल्लग्र             | यनुल्ला               | छोटा स्तन                               |
| स्तनजीविन्      | थणजीवि                | थनजिय ]<br>यनजिया_    | स्तनपान पर<br>निर्मर करने वाला          |
|                 |                       |                       | वालक                                    |
| स्तनन           | थणण                   | यनन                   | गर्जन                                   |
| <b>र</b> तनित   | थणिय                  | थनी<br>थनिया <b>}</b> | १ मेघ की गर्जन<br>२ म्रावन्य            |
| स्तनवती         | थग्।वई                | थनवई                  | बढ़े स्तन वानी                          |
| स्तवक           | थवय                   | थविया                 | प्रसेविका, यीणा<br>के अन्त में          |
|                 |                       |                       | लगा<br>द्योटा काप्ट-<br>विशेष           |
| स्तदिकत         | थवइग्र }<br>थवइग्र }  | थवइया }<br>थवई        | स्तवक वाता<br>गुच्छा-युक्त              |
| स्तिदुक         | थिवुंग }<br>थिवुंय }  | थिवुग्रा, यिवू        | जल-विन्दु                               |
| स्वोमित         | तिम्मिख               | तीमा                  | गीला                                    |
| न्तूप           | यूम                   | धूहा                  | टीला                                    |
| स्तूपिका        | यूमिया ]<br>यूभियागा] | घुई, यूही             | १ छोटा-स्तूप<br>२ छोटा-जिल्हर           |

| सं∘        | प्राण                   | हि॰              | श्चर्य                            |
|------------|-------------------------|------------------|-----------------------------------|
| स्तेन      | थूण                     | धून              | चोर, तस्कर                        |
| स्तैन्य    | तिण्रा                  | तेन              | चोरी                              |
| स्तोत्र    | थोत्त                   | योत्त, तोत्त     | स्तुति                            |
| स्त्री     | इत्यि ]<br>इत्यी ]      | इत्यी            | ग्रीरत                            |
| स्त्रीका   | इत्थिया                 | तिया, तिरिया     | श्रीरत                            |
| स्थगन      | थगण ]<br>ठगरा। ]        | थगन]<br>ठगन_]    | संवरगा, ]<br>ठगना                 |
| स्थल       | थल                      | थल, थर           | भूमि, जगह                         |
| स्थविर     | थेर                     | थेर, ठेर         | वूढ़ा, वृद्ध                      |
| स्थविरा    | थेरिया ]<br>थेरी        | थेरी, ठेरी       | वृद्धा, बुढ़िया                   |
| स्थाघ      | थाह                     | थाह              | तला गहराई                         |
| स्थार्गु   | थागु 💮                  | यान              | १ देवता-पूज्य                     |
|            |                         |                  | जगह                               |
|            |                         |                  | २ ठूँठ                            |
| स्थान      | थाण, ठारा               | यान, ठ <b>ान</b> | जगह                               |
| स्थानेश्वर | थागोसर                  | थानेसर           | एक शहर                            |
| स्थापन     | थपग्                    | थापन             | न्यास, न्यसन                      |
| स्थापनिका  | थवणिया                  | थवनी, थावरी      | न्यास, जमीन पर<br>रस्ती हुई वस्तु |
| स्थापित    | थप्पित्र                | थापा             | रक्सा हुमा                        |
| स्थामन्    | थाम                     | थाम, ठाम         | वल, वीर्य                         |
| स्थाल      | थाल .                   | . थाल            | बड़ी थाली                         |
| स्थालिका   | थल्लिया                 | थलिया            | छोटी याली                         |
| स्थाली     | थाली                    | याली             | पाक-पात्र                         |
| स्थित      | थिय                     | थिया, ठिया       | रहा हुम्रा                        |
| स्थिर      | थिर                     | थिर              | निश्चल                            |
| स्यूणा     | थूणा                    | थूना, यूनी       | स्तम्म, खूंटी                     |
| स्यूल      | <b>यु</b> ल्ल           | थूल, थूर, थूरा   | मोटा                              |
| स्नपित     | ण्हाविय                 | न्हाया           | स्नान किया हुम्रा                 |
| स्नान      | ण्हारा, सणाण<br>सिरगारा | स्नान            | नहान, न्हान                       |

| मं ०            | प्रा॰                                | हि०                            | प्रर्थ                    |
|-----------------|--------------------------------------|--------------------------------|---------------------------|
| स्तानिका        | ण्हारिएया                            | नहानी<br>नहानी                 | स्नान-क्रिया              |
|                 | _                                    |                                | पुत्र की मार्या           |
| म्नुपा<br>न्वेन | पोहा, <b>राहु</b> सा                 | नोहा, न्हुसा<br><del>वेद</del> | प्रेम, प्रीति             |
| मीह्            | सर्णेह, ग्रेह                        | नेह                            |                           |
| स्नेहल          | ग्रेहल                               | नेहल                           | छन्द-विशेष                |
| रफटकारिका       | फटकरिश्र                             | फटकरी, फिटकरी                  |                           |
| रप,रकः          | फरग्र                                | फरा                            | ग्रस्त्र-विशेष            |
| स्कार           | फार                                  | फार                            | प्रचूर, बहुत              |
| रमुट            | <del>पुट</del> }<br><del>पुट</del> } | फूट                            | फूटना                     |
| रगुटन           | <del>कुट</del> ्टण                   | फूटन                           | फूटना, ट्लटना             |
| रकृतिय          | <del>ध</del> र                       | फूटा                           | फूटा हुआ                  |
| म्युट           | फुर                                  | फुर                            | फड़कना                    |
| रकृतिहा         | फुलिंग                               | फुलिंग,फूली                    | ग्रग्नि-कण                |
| रफेटन           | फेडगा                                | फेड़न                          | विनाश                     |
| ग्योट           | फोट                                  | फोड़                           | फोड़ा                     |
| स्योदर          | फोडस                                 | फोउच                           | फोड़ा                     |
| रपोटन           | फोडण                                 | फोड़न                          | विदारण                    |
| रफोटिका         | पुटिया                               | <b>फु</b> डिया                 | छोटा फोड़ा,               |
|                 |                                      |                                | <b>फुन्</b> सी            |
| र स् <b>र</b> ज | समरसा, सुमरसा                        | <b>मुमिर</b> न                 | स्मृति, याद               |
| ग्रारण          | सारम                                 | मारन                           | याद करना                  |
| रमारणा          | सारणा                                | <b>मारना</b>                   | याद दिलाना                |
| <b>रमृत</b>     | सुमरिअ                               | मुमिरा                         | याद किया हुमा             |
| म्मृति          | सुइ, निमरति                          | सुइ,सिमरति                     | स्मरमा                    |
| रयग्            | सग्ग, सुरग                           | मुरग, सरग                      | देव लोक                   |
| रक्स            | सग्                                  | सगा                            |                           |
| <b>र</b> बाद    | साय, नाव                             | साव                            | खुद का, ग्रपना            |
| संसन            | ल्हनरा                               | ल्हर्षेन                       | रस का भ्रनुमव<br>स्तिसकना |
| हंगक            | हंसय                                 | हंसल, हॅंसलीं                  |                           |
| र हुं           | <b>ह</b> ंड                          | हाट                            | ग्राभूषरा-विशेष<br>वाजार  |
| हिंद्दिः        | हिं <u>ना</u> }<br>हुन               | हट्टी, हाटी                    | छोटी दुकान                |

| <i>२३</i> ४                                                                     |                                                                                             | हिन्दी की                                                                     | तद्भव गन्दावल                                                                                                               |
|---------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| सं०<br>इत<br>हनुका<br>हय<br>हरतनु                                               | प्रा॰<br>हय<br>हत्थियार (दे)<br>हथलेव (दे)<br>हस्सुया<br>हय<br>हरतसु                        | हि॰<br>हय<br>हथियार<br>हथलेवा<br>हनू<br>हय<br>हरतनु                           | प्रयं जो मारा गया हं प्रस्य हस्त-ग्रह्गा, पाणि-ग्रहण ठुट्टी, ठोड़ी घोड़ा सेत में वोये गेहूँ, जो सादि के बानों पर फोमित जल-  |
| हरिणाङ्क<br>हरित<br>हरिता<br>हरिताली ]<br>हरिद्र (हारिद्र)<br>हरिद्रा<br>हरीतकी | हरहरा (दे) हरिग्रांक हरिग्रा हरिग्रा हरिग्रा हरिग्रा हलिद्द<br>हलिद्दा हरग्रई हरग्रई हरग्रई | हरहरा<br>हरिनंक<br>हरा<br>हरियाती]<br>हल्दी<br>हरड़ई, हरड़<br>हरेगु           | विन्दु युक्त प्रसंग, योग्य अवसर चन्द्र, चौद हरा रंग द्र्वा, दूव हल्दी फल-विशेष, ह्रं प्रियंगु, माल कौंगनी                   |
| हर्ष<br>हषित<br>हल<br>हलकुद्दाल<br>हलवाहक<br>हसन<br>हसत                         | हरिस<br>हरिसिग्र<br>हल<br>हलकुड्डाल<br>हलबोल (दे<br>हलवाहग<br>हसगा<br>हसिग्र                | हरिस<br>हरसा<br>हल, हर<br>हलकुदाल<br>हलबोल<br>हलबोल<br>हसन, हसना<br>हसन, हसना | मुख प्रसन्न हर, जिससे हेत जोता जाता है हल के कपर का भाग शोर-गुल हल जोतने वाल हास्य, हैसी १ जिसका उप- हास किया ग हो वह २ हसी |

| সা৹                 | हि०                                  | भ्रयं                                 |
|---------------------|--------------------------------------|---------------------------------------|
| हत्य,<br>हत्यड (घप) | हाथ                                  | हाथ                                   |
| हत्यि               | हाथी                                 | हायी                                  |
| हिंद्ध              | हदी                                  | सेद, ग्रनुताप                         |
| हारिष्ठ             | हारा                                 | हारा हुम्रा,<br>पराजित                |
| हालिय               | हाली, <b>हली</b>                     | कृपक                                  |
| हाउ                 | हाव                                  | मुख का विकार–<br>विशेष                |
| हस्स                | हास                                  | हेँसी                                 |
| हिक्का (दे)         | हि <del>वका</del>                    | रजकी <b>, घोबि</b> न                  |
| हिक्का              | हिनका, हिनकी                         | रोग-विशेष,                            |
|                     |                                      | हिचकी                                 |
| हिंगु               | हींग                                 | हींग                                  |
| हिंगुल              | हींगलू                               | पायिव घातु <b>–</b><br>विशेष          |
| हिंगोल (दे)         | हिंगोल                               | . मृतक-भोजन                           |
| हिंचिम्र (दे)       | हिंची                                | एक पैर से चलने<br>की वाल-क्रीड़ा      |
| हिंड                | हींड                                 | म्रम् करना,                           |
| हिडग                | हिंडा                                | घूमना<br>भ्रमण करने वाला,             |
| <u> ਕਿਵਾਸ਼</u>      | <del>-11</del>                       | घूमने वाला                            |
| हिडण<br>हिडिग्र     | हींडन<br>चित्र                       | परिभ्रमण, गमन                         |
| हिंडोल              | हिंडा<br>हिंडोल                      | चला हुग्रा,चलित<br><del>रिक</del> ोरर |
| हिरजी (दे)          | हिरड़ी                               | हिंडोला<br>चील पक्षी की               |
| (4)                 | 16731                                | मादा<br>मादा                          |
| हिल्लरी (दे)        | ्रहि <del>ल्ला १</del> ५<br>- ्र्लहम | मछली पकड़ने का<br>जाल-विशेष           |
| हिल्लूरी (दे)       | हिलोर                                | लहरी <b>, तरंग</b>                    |
| हुंकार              | हुँकार,हुँकारा                       | श्रनुमति प्रकाशक<br>शब्द, हौ          |
| हुड्ड (दे)          | होड़                                 | होड़, बाजी                            |
| हुरुडी (दे)         | हरडी                                 | रोग–विशेष                             |

| सं०    | प्रा∙             | हि०          | ध्रयं                                                                          |
|--------|-------------------|--------------|--------------------------------------------------------------------------------|
| हूण    | हूण               | हूण, हून     | एक अनार्यं जाति                                                                |
| हृदय   | हिभ्ररा           | हिया         | मन, हृदय                                                                       |
| हुष्ट  | हट्ट              | हट्टा        | नीरोग, मोटा–<br>ताजा                                                           |
|        | हेश्राल (दे)      | हियाल        | हस्त-विशेष से '<br>निषेघ, साँप के<br>फर्गा की तरह<br>किए हुए हाय से<br>निवारगा |
|        | हेर ( <b>दे</b> ) | हेर (ना)     | देखना                                                                          |
| हेरिक  | हेरिख             | हेरी         | गुप्तचर, जासूस                                                                 |
| हेलन   | हीलण              | हीलन         | श्रवज्ञा, तिरस्कार                                                             |
| हेलय्  | हील               | हील          | अवज्ञा करना                                                                    |
| हेला   | ही <b>ला</b>      | हीला         | भ्रवज्ञा                                                                       |
| हेषा   | हेसा              | हींस         | ग्रश्व-शब्द                                                                    |
| ह्रस्व | हस्स, रहस्स       | रहस्स        | छोटा, लघु                                                                      |
| हाक    | हिरिश्रा          | हिरिया, हिरी | लज्जा, शरम                                                                     |